# विवाह और नैतिकता

लेखकः

बट्टेंड रसेल

अनुवादकः

धर्मपाल



मूल्य: ५ रुपये २५ नये पैसे प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।

🕑 जार्ज एलेन एण्ड ग्रनविन लिमिटेड, लन्दन।

सुद्रकः एवरेस्ट प्रैस ४, चमेलियान रोड, दिल्ली।

### विषय सूची

| १. प्रस्तावना                               | ••• | १     |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| २. मातृसत्तात्मक समाज                       | ••• | ធ     |
| ३. पितृ अत्तात्मक प्रगालियाँ                |     | १५    |
| ४. लिंग-पूजा, संयम श्रीर पाप                | ••• | २१    |
| ५. ईसाई नंतिकता                             | ••• | 38    |
| ६. रोमेंटिक प्रेम                           | ••• | ४२    |
| ७. दासता से स्त्रियों से मुक्ति             | ••• | ५२    |
| प. यौन ज्ञान के सम्बन्ध में रूढ़-निषेष      | ••• | ६२    |
| ६. मानव जीवन में प्रेम का स्थान             | ••• | 30    |
| १०. विवाह                                   | ••• | 50    |
| ११. वेश्यावृत्ति                            | ••• | 03    |
| १२. साहचर्य-विवाह                           | ••• | १०५   |
| १३.                                         | 4.0 | ११३   |
| १४. व्यक्तिगत मनोवृत्ति में परिवार का स्थान | ••• | १२७   |
| १५. परिवार और राज्य                         | ••• | . १३७ |
| १६. तलाक                                    |     | १४८   |
| १७. जनसंख्या                                | ••• | १६१   |
| १८. सुजनन शास्त्र                           | ••• | १७१   |
| १६. व्यक्ति का कल्याएा श्रीर सेक्स          | *** | १५४   |
| २०. मानवीय मूल्यों में सेक्स का स्थान       | ••• | १इ५   |
| २१. उपसंहार                                 | ••• | २०६   |

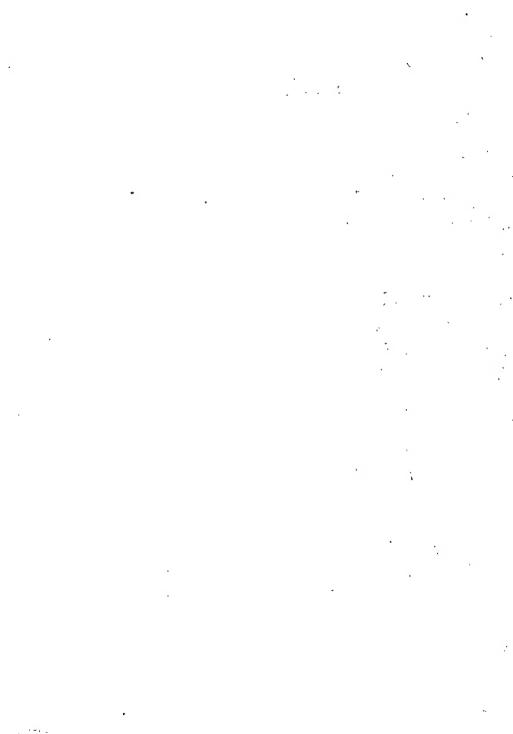

#### प्रस्तावना

समाज प्राचीन हो या ग्राधुनिक, उस की विशेषता दो महत्वपूर्ण तत्वों से जानी जा सकती है जिनका परस्पर निकट सम्बन्ध है। वे तत्व हैं: ग्रर्थ प्रणाली भीर कुटुम्व प्रगाली । आजकल दो प्रभावशाली विचार सम्प्रदाय प्रचलित हैं, जिन में से एक की विचारधारा का स्रोत ग्रायिक है ग्रीर दूसरे का है कुटुम्ब या काम-भावना। पहला विचार सम्प्रदाय मार्क्स का है श्रौर दूसरा फायड का । मैं इन दोनों में से किसी का भी अनुवायी नहीं हूँ क्योंकि मेरे विचार में अर्थशास्त्र और सेक्स (कास) के परस्पर सम्बन्ध से यह स्पष्ट नहीं होता कि इनमें से कौन कारक है श्रीर कौन कारण और इस दृष्टि से इन दोनों में कीन मुख्य है ग्रीर कीन गीए। एक उदा-हरण लीजिए: इसमें सन्देह नहीं कि श्रीद्योगिक कान्ति का यौन नैतिकता पर गहरा प्रभाव रहा है ग्रीर रहेगा, लेकिन इसके विपरीत प्यूरिटंस का यौन सदाचरण किसी अंश तक ग्रौद्योगिक क्रान्ति के लिए उत्तरदायी या ग्रौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके लिए ग्रावइयक भी था। में यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अर्थ प्रधान है या सेक्स (काम भावना) ग्रीर न इन्हें स्पष्ट रूप से ग्रलग-ग्रलग ही किया जा सकता है। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मूलरूप से भोजन प्राप्त करने से है लेकिन मानव समाज में भोजन की ग्रावश्यकता केवल उसी व्यक्ति को नहीं जो उसे प्राप्त करता है ; भोजन की ग्रावश्यकता उसे ग्रपने परिवार के लिए होती है और कुटुम्व प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ-साथ ग्राधिक प्रेरणाएं भी बद-लती रहती हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि यदि बच्चों को उनके मां-बाप से छीन लिया जाय और उन का भरण-पोषण राज्य को सौंप दिया जाय--जिस की कल्पना प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपिटलक में की है-तो न केवल जीवन-वीमा बल्क ग्रधि- कांश प्रकार की निजी बचत लगभग बन्द हो जायगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि पिता के कार्य राज्य संभाल ले तो एकमात्र पूंजीपित के रूप में राज्य ही रह जायगा। जो लोग पूरी तरह साम्यवादी है वे इसके बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। उनका कहना है कि यदि राज्य ही एकमात्र पूंजीपित रह जाय तो हम जिसे परिवार कहते हैं, वह जीवित नहीं रह सकता। यदि हम यह समभ लें कि यह कहना अतिशयोक्ति है तो भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि निजी सम्पत्ति और परिवार में गहरा सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध पारस्परिक है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इन में से एक कारण है और दूसरा प्रभाव।

श्राप देखेंगे कि समुदाय की यौन नैतिकता में कई परतें है। सब से पहले तो वे प्रत्यक्ष प्रथाय हैं जिनकी व्यवस्था कानून में है, जैसे कुछ देशों में एक दिवाह ग्रीर कुछ में बहु विवाह । दूसरी परत वह है जहां कानून का हस्तक्षप नहीं, परन्तु वहां जनमत का प्रभाव होता है। तीसरी परत वह है जहां पर सारी बात-सिद्धान्त रूप में नहीं तो ब्यवहार रूप में — व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दी जाती है। एक सोवियत रूस को छोड़, संसार का कोई भी देश नहीं ग्रौर न इतिहास में कभी ऐसा युग म्राया है जबिक यौन नैतिकता भीर यौन प्रथायें युक्तियुक्त ग्राधार पर बनी हों। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि इस सम्बन्ध में सोवियत रूस की प्रयायें सम्पूर्ण हैं, में तो केवल यह कह रहा हूँ कि वे ग्रंधविश्वास ग्रीर परम्परा पर नहीं बनी है जैसे कि, कुछ ग्रंश तक ग्रन्य सभी देशों में, सभी युगों में रही हैं। यह निश्चय करना बड़ी जटिल समस्या है कि सामान्य सुख के दृष्टिकोएा से कौन सी यौन नैतिकता सब से ग्रच्छी होगी। भिन्न परिस्थितियों में इस प्रश्न का उत्तर ग्रलग-ग्रलग होगा । श्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत समुदाय में यौन नैतिकता त्रादिम कृषि-प्रधार तंत्र से भिन्न होगी। उस प्रदेश में जहां चिकित्सा विज्ञान श्रीर स्वास्थ्य विज्ञान की उन्नति के कारण मरण-दर कम हो यौन नैतिकता उस प्रदेश से विल्कुल भिन्न होगी जहां की जनसंख्या का बहुत-सा भाग संकासक और ग्रन्य रोगों के काररा वयस्क होने से पहले ही मौत के मुँह में चला जाता है। जत हमारा ज्ञान कुछ अधिक हो जायगा तो बायद हम यह कह सकेंगे कि एक विशेष

जलवायु में जो यौन नैतिकता सर्वोत्तम है, वह दूसरी जलवायु से भिन्न होगी श्रीर श्राहार के अनुसार भी उस में भेद होंगे।

यौन नैतिकता के प्रभाव भो अलग-अलग प्रकार के होते हैं--वैयिक्तक, दाम्पत्तिक, पारिवारिक, राष्ट्रिक ग्रोर श्रन्तर्राष्ट्रिक । यह भी हो सकता है कि कुछ पहलुम्रों पर ग्रच्छे प्रभाव हों ग्रौर कुछ पर बुरे। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही हम यह निर्णय दे सकते हैं कि किसी प्रणाली के सम्बन्ध में हम क्या सोचें। सब से पहले शुद्ध ैयक्तिक प्रभावों को ही लीजिए। ये प्रभाव मनोविश्ले-षणा द्वारा जाने जा सकते हैं। यहां हमें न केवल उस वयस्क व्यवहार पर विचार करना है जो किसी विशेष ग्राचरए। संहिता से उत्पन्न होता है बल्कि बचपन में दी गयी शिक्षा का भी ध्यान रखना है जिसने इस संहिता का पालन करना सिखाया। सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में रूढ़ निषेधों के प्रभाव बड़े भ्रद्भुत भ्रीर भ्रप्रत्यक्ष होते हैं। विषय के इस क्षेत्र रें हम व्यक्तिगत भलाई के स्तर पर सोच रहे हैं हमारी समस्या की अगली मंजिल वह है जब हम स्त्री पुरुष-सम्बन्धों की बात सोचते हैं। यह स्पष्ट है कि कुछ यौन सम्बन्ध दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व-शाली होते हैं। अधिकतर लोग यह बात मानेंगे कि यौन सम्बन्ध में शारीरिक त्राकर्षण की श्रपेक्षा मानसिक तत्व अधिक हो, तो वह श्रधिक श्रच्छा सम्बन्ध होता है। सच तो यह है कि कवियों से सम्य मानव की चेतना ने यह विचार ग्रह्ण किया है कि प्रेम में सम्बन्धित व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जितना ग्रधिक समा-वेश हो, उसका महत्व उतना ही ग्रधिक होता है। कवियों ने बहुत से लोगों को यह भी सिखाया है कि प्रेम का महत्व उसकी गहनता से आंकें, परन्तु इसमें मत-भेद की काफी गुँजाइश है। स्राज के युग के स्रधिकांश लोग यह मानेंगे कि प्रेम तो बरावरी का सम्बन्ध होना चाहिए ग्रीर उदाहरणार्थ बहुविवाह को, किसी ग्रीर ग्राधार पर नहीं तो केवल इस एक ग्राधार पर, ग्रादर्श व्यवस्था नहीं माना जा सकता । विषय के इस क्षेत्र में न केवल वैवाहिक बल्कि वैवाहिक क्षेत्र से बाहर के यौन सम्बन्धों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि विवाह पद्धति चाहे जैसी भी हो, वैवाहिक क्षेत्र से बाहर के यौन सम्बन्व भी उसी के धनुरूप बदलेंगे। अगला प्रश्न परिवार का है। विभिन्न समगों पर विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न

प्रकार के परिवार समूह रहे हैं लेकिन बाहुल्य पितृसत्तात्मक परिवार का रहा है। श्रीर इसके अतिरिक्त बहुविवाह वाली पितृसत्ता की अपेक्षा एक विवाह वाली पितृसत्ता अधिकाधिक रही है। ईसा पूर्व के युग से ही पित्रचमी सम्यता में यौन नैतिकता की मुख्य प्रेरणा यह रही है कि स्त्रियों में कम से कम उस अंश तक सतीत्व रहे जिसके बिना पितृसत्ता परिवार का अस्तित्व ही असम्भव है, क्योंकि तब यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि पिता कौन है। ईसाई मत ने इस बात पर जोर देकर जो योगदान दिया है उसका मनोवैज्ञानिक उपाय सात्विकता से है; हालाँकि अभी हाल के युग में नारी-सुलभ ईप्यों के कारण भी—जोकि स्त्रियों की स्वतन्त्रता के फलस्वरूप अधिक उत्कट हो गयी है—इस प्रेरणा को वल मिला है। लेकिन यह कारण अस्थायी मालूम होता है क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को उस व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें पुरुषों पर वही प्रतिबन्ध लगें जो कि अब तक केवल स्त्रियों पर लगते थे, ऐसी व्यवस्था पसन्द होगी, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को वराबर स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

एकविवाह पद्धित पर श्राधारित परिवार भी कई प्रकार का होता है। विवाह का निर्णय सम्बद्ध स्त्री-पुरुष स्वयं कर सकते हैं या उनके मां-वाप कर सकते हैं। कुछ देशों में दुल्हन खरीदी जाती है ग्रीर कुछ में, उदाहरण के लिए फांस में, हुल्हा। तलाक़ के सम्बन्ध में भी बहुत से भेद हो सकते हैं। एक तो कैथॉलिक मत है, जिसमें तलाक़ की श्रनुमित ही नहीं दी जाती श्रीर दूसरी चरम सीमा पुराने समय का चीन है जहां का क़ानून पुरुप को केवल इस श्राधार पर श्रपनी पत्नी को तलाक़ देने की श्रनुमित देता था कि वह बहुत बोलती है। यौन सम्बन्धों में स्थिरता या श्रधं स्थिरता का प्रश्न न केवल पश्रुशों विलक्ष मानवों के सम्बन्ध में भी उठता है, वयोंकि जाति (स्पीशी) को बनाए रखने के लिए बच्चों के भरण-पोपण में नर का सहयोग श्रावश्यक है। उदाहरण के लिए, पक्षियों को श्रपने ग्रंडे गरम रखने के लिए निरन्तर उन पर बैठे रहना पड़ता है श्रीर भोजन प्राप्त करने के लिए दिन में कई घण्टे परिश्रम करना पड़ता है। कई प्रकार के (स्पीशियों) पक्षियों में, एक ही पक्षी के लिए यह काम करना श्रसंभव है

श्रीर इसलिए नर का सहयोग ग्रावश्यक है। इसका परिएाम यह है कि ग्रधिक-तर पक्षी सुदाचार के ग्रादर्श हैं। मानवों में, विशेषकर ग्रस्थिर परिस्थितियों में या उन समुदायों में जहां गड़बड़ होती ही रहती है, जीवशास्त्र के दृष्टिकोएा से पिता का होना उसकी संतान के लिए वहुत लाभकारी सिद्ध होता है लेकिन श्राधुनिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ पिता का स्थान राज्य लेता जा रहा है स्रोर यह सोचने का पर्याप्त कारएा है कि जल्दी ही, कम से कम वेतन-भोगी वर्ग में, जीवशास्त्र की दृष्टि से पिता अपनी सन्तान के लिए लाभकारी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो गया तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना झाहिए कि परम्परा से चजी ग्रा रही नैतिकता छिन्न-भिन्न हो जाये क्योंकि मां के लिए यह चाहने का कोई कारए। नहीं रह जायेगा कि उसकी सन्तान के पितृत्व के सम्बन्ध में किसी को कोई शंका न रहे। प्लेटो तो इस से भी एक क़दम आगे चले गए थे ग्रीर चाहते थे कि राज्य न केवल पिता का बल्कि माता का भी स्थान ले ले । मैं न तो राज्य का इतना प्रशंसक हूँ ग्रीर न ग्रनाथालयों में प्राप्त सुख से ही इतना प्रभावित हूँ कि इस योजना का उत्साह पूर्वक समर्थन करूँ। साय ही यह भी ग्रसंभव नहीं है कि ग्राधिक कारणों से किसी सीमा तक इस योजना को ग्रपनाना पडे।

क़ानून का सेक्स के साथ दो प्रकार का सम्बन्ध है: एक तो उसे उस यौन नैतिकता को कार्यरूप में परिएात कराना है, जिसे किसी समुदाय विशेष ने मान लिया हो ख़ौर दूसरा काम यह है कि सेक्सीय-क्षेत्र में व्यक्तियों के सामान्य ग्रधिकारों की रक्षा की जाय। यह दूसरा काम दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: एक ग्रोर तो स्त्रियों ग्रीर ग्रवयस्क व्यक्तियों को बलात्कार ग्रीर हानिप्रद शोपण से बचाना ग्रीर दूसरा रित-रोगों को रोकना। सामान्यतः इन दोनों में से किसी को भी उसके ग्रुएा-दोषों के ग्राधार पर नहीं ग्रांका जाता ग्रीर इसी कारएा दोनों में से कोई भी काम उस प्रभावोत्पादक ढंग से नहीं होतां जैसे कि होना चाहिए। जहां तक स्त्रियों की रक्षा का सवाल है, उन्हें बचाने के लिए उनके बेचे जाने के विरुद्ध उन्मादपूर्ण ग्रान्दोलन चलाए जाते हैं जिनके फलस्वरूप कानून बनते हैं लेकिन ऐसे जिन की पकड़ से पेशेवर बदमाश तो बच जाते हैं

परन्तु निर्दोप व्यक्तियों को डरा-घमका कर उनसे पैसा वसूलने वालों को ग्रवसर मिल जाता है। जहां तक रित-रोगों का सम्बन्ध है, उनके वारे में यह सोचा जाता है कि वे पाप का उचित दण्ड हैं ग्रीर इसी कारण वे उपाय नहीं ग्रपनाए जाते जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से बहुत हो प्रभावी होते हैं। साधारणतया रित-रोगों को लज्जाजनक माना जाता है ग्रीर इसलिए लोग इन्हें छिपाते हैं। परिगाम यह होता है कि इनका समय पर ग्रीर पर्याप्त इलाज नहीं हो सकता।

इसके बाद हम जनसंख्या के प्रश्न को लेते हैं। यह अपने आप में एक बहुत वड़ी समस्या है और इस पर कई दृष्टिकोगों से विचार करना चाहिए।माताश्रों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, वच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है ग्रीर यह प्रश्न है कि छोटे या बड़े परिवारों का बच्चों के चरित्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समस्या के वे पहलू हैं जो स्वास्थ्य सम्बन्धा क्षेत्र में ग्राते हैं। फिर व्यक्तिगत ग्रीर सार्व-जनिक दोनों प्रकार के माथिक पहलू आते हैं: जैंसे परिवार का प्रति व्यक्ति धन या परिवार के आकार को घ्यान में रखते हुए समुदाय का धन और या समु-दाय का जन्म दर । इस प्रश्न के साथ इस बात का भी गहरा सम्बन्ध है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है श्रीर विश्व में शान्ति बनाए रखने की कहां तक सम्भावना है ॥ श्रोर श्रन्तिम प्रश्न यह है कि समुदाय के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मरण श्रीर जन्म-दरों के फल-स्वरूप नस्ल सुघर रही है या विगड़ रही है। ऊपर जिन दृष्टिकोणों की व्याख्या की गयी है उन सभी से किसी यौन नैतिकता की परीक्षा करने के बाद ही पनके-पोढ़े श्राघार पर यह कहा जा सकता है कि वह उचित है या निदनीय। सुधारक भीर प्रतिकियादादी दोनों ही की यह ग्रादत रही है कि वे समस्या के एक या दो ही पहलुग्रों पर विचार करते हैं। श्रौर ऐसा तो यदा-कदा ही होता है कि ब्यवितगत ग्रौर राजनीतिक दृष्टिकोगों का समावेश हो, लेकिन फिर भी यह कहना ग्रसम्भव-सा है कि इन दोनों में से कौन दूसरे की श्रपेक्षा श्रधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीर हम पहले से ही यह निश्चय नहीं कर सकते कि जो प्रणाली व्यक्ति के दृष्टिकोग्। मे अच्छी है वह राजनीतिक के दृष्टिकोग्। से भी अच्छी होगी श्रीर जो प्रगाली राजनीतिक के दृष्टिकोग्ग से ग्रच्छी है, वह व्यक्ति के दृष्टिकोग्ग

से भी अच्छी होगी । मेरा अपना विश्वास है कि अविकतर युगों और स्थानों में अस्पष्ट मनोवैज्ञानिक शिक्तयों के प्रभाव में आ कर मानव ने ऐसी प्रणालियां अपनाई हैं जिनमें बिल्कुल अनावश्यक कठोरता निहित है और आजकल भी वहुत सी सम्य जातियों में ऐसा ही होता है। मेरा यह भी विश्वाम है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसके कारण व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों दृष्टिकोणों से यौन नैतिकता में परिवर्तन होने चाहिए। और दूसरी ओर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिक्षा में राज्य के बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के कारणा धीरे-धीरे पिता का उतना महत्व नहीं रह पाया है जितना कि अब तक के सम्पूर्ण इतिहासकाल में रहा है। इसलिए आज की नैतिकता की आलोचना करते समय हमें दो बातों का ब्यान रखना है। एक तो हमें अधिवश्वास के उन तत्वों को भिटाना है, जो बहुधा उपचेतन में होते हैं और दूसरे उन बिल्कुल नए तत्वों को ध्यान में रखना है, जिनके कारणा पुराने युगों की बुद्धमत्ता आज के युग की बुद्धमत्ता बनने के स्थान परं आज की मूर्खता बन गयी है।

श्राज की प्रणाली को उसके ठीक परिपार्श्व में देखने के लिए में पहले उन प्रणालियों पर विचार करू गा जो पुराने समय में प्रचलित थीं या श्राज उन मानव जातियों में हैं जो कम सम्य हैं। उसके बाद मैं पश्चिमी सम्यता में प्रचलित प्रणाली की विशेषताश्रों को लूंगा श्रीर श्रन्त में इस पर विचार करू गा कि किन-किन दृष्टियों से इस प्रणाली में संशोधन होना चाहिए श्रीर किन बातों के श्राधार पर श्राशा की जा सकती है कि यह संशोधन हो सकेगा। परन्तु निर्दोष व्यक्तियों को डरा-धमका कर उनसे पैसा वसूलने वालों को ग्रवसर मिल जाता है। जहां तक रित-रोगों का सम्बन्ध है, उनके वारे में यह सोचा जाता है कि वे पाप का उचित दण्ड हैं ग्रीर इसी कारण वे उपाय नहीं ग्रपनाए जाते जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी होते हैं। साधारणतया रित-रोगों को लज्जाजनक माना जाता है ग्रीर इसलिए लोग इन्हें छिपाते हैं। परिणाम यह होता है कि इनका समय पर ग्रीर पर्याप्त इलाज नहीं हो सकता।

इसके बाद हम जनसंख्या के प्रश्न को लेते हैं। यह ग्रपने ग्राप में एक वहुत बड़ी समस्या है श्रौर इस पर कई दृष्टिकोगों से विचार करना चाहिए।माताश्रों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, बच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है ग्रीर यह प्रश्न है कि छोटे या बड़े परिवारों का बच्चों के चरित्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समस्या के वे पहलू हैं जो स्वास्थ्य सम्बन्धा क्षेत्र में ग्राते हैं। फिर व्यक्तिगत ग्रीर सार्व-जनिक दोनों प्रकार के माथिक पहलू माते हैं: जैंसे परिवार का प्रति व्यक्ति घन या परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए समुदाय का धन और या समु-दाय का जन्म-दर । इस प्रश्न के साथ इस बात का भी गहरा सम्बन्ध है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है श्रीर विश्व में शान्ति बनाए रखने की कहां तक सम्भावना है ॥ ग्रीर ग्रन्तिम प्रश्न यह है कि समुदाय के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मरएा और जन्म-दरो के फल-स्वरूप नस्ल सुधर रही है या बिगड़ रही है। ऊपर जिन दृष्टिकोगाों की व्याख्या की गयी है उन सभी से किसी यौन नैतिकता की परीक्षा करने के बाद ही पनके-पोढ़े भ्राघार पर यह कहा जा सकता है कि वह उचित है या निदनीय। सुधारक श्रीर प्रतिकियादादी दोनों ही की यह श्रादत रही है कि वे समस्या के एक या दो ही पहलुग्रों पर विचार करते हैं। ग्रौर ऐसा तो यदा-कदा ही होता है कि व्यक्तिगत ग्रीर राजनीतिक दृष्टिकोणों का समावेश हो, लेकिन फिर भी यह कहना ग्रसम्भव-सा है कि इन दोनों में से कौन दूसरे की ग्रपेक्षा ग्रधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीर हम पहले से ही यह निश्चय नहीं कर सकते कि जो प्रणाली व्यक्ति के द्ष्टिकोगा से ग्रच्छी है वह राजनीतिक के दृष्टिकोगा से भी ग्रच्छी होगी ग्रीर जो प्रगाली राजनीतिक के दृष्टिकोगा से ग्रन्छी है, वह व्यक्ति के दृष्टिकोगा

से भी अच्छी होगी । मेरा अपना विश्वास है कि अधिकतर युगों और स्थानों में अस्पष्ट मनोवैज्ञानिक शिवतयों के प्रभाव में आ कर मानव ने ऐसी प्रणालियां अपनाई हैं जिनमें विल्कुल अनावश्यक कठोरता निहित है और आजकल भी बहुत सी सम्य जातियों में ऐसा ही होता है। मेरा यह भी विश्वाम है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसके कारणा व्यक्तिन्गत और सार्वजनिक दोनों दृष्टिकोणों से यौन नैतिकता में परिवर्तन होने चाहिए। और दूसरी और, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिक्षा में राज्य के बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के कारणा घीरे-घीरे पिता का उतना महत्व नहीं रह पाया है जितना कि अब तक के सम्पूर्ण इतिहासकाल में रहा है। इसलिए आज की नैतिकता की आलोचना करते समय हमें दो बातों का व्यान रखना है। एक तो हमें अंधविश्वास के उन तत्वों को मिटाना है, जो बहुधा उपनेतन में होते हैं और दूसरे उन विल्कुल नए तत्वों को घ्यान में रखना है, जिनके कारण पुराने युगों की बृद्धमत्ता आज के युग की बृद्धमत्ता बनने के स्थान पर आज की मूर्खता बन गयी है।

श्राज की प्रगाली को उसके ठीक परिपार्श्व में देखने के लिए मैं पहले उन प्रणालियों पर विचार करू गा जो पुराने समय में प्रचलित थीं या श्राज उन मानव जातियों में हैं जो कम सम्य हैं। उसके बाद में पश्चिमी सम्यता में प्रचलित प्रणाली की विशेषताश्चों को लूंगा श्रीर श्रन्त में इस पर विचार करू गा कि किन-किन दृष्टियों से इस प्रणाली में संशोधन होना चाहिए श्रीर किन बातों के श्राधार पर श्राशा की जा सकती है कि यह संशोधन हो सकेगा।

### मातृ सत्तात्मक समाज

विवाह सम्बन्धी रिवाजों में सदा तीन तत्वों का सम्मश्रण रहा है, जिन्हें मोटे तौर पर क्रमशः सहजवृत्तिमूलक, क्रार्थिक क्रौर धार्मिक कहा जा सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ग्रन्य क्षेत्रों की ग्रपेक्षा इस क्षेत्र में इन तत्वों में स्पष्ट-तया भेद किया जा सकता है, दुकानें रिववार को बंद रहती हैं, इस तथ्य का उद्गम चाहे धार्मिक रहा हो परन्तु ग्रब यह ग्राधिक तथ्य बन गया है। यौन सम्बन्धी ंबहुत सी विधियों ग्रौर रिवाजों पर भी यही वात लागू होती है। जिस उपयोगी रिवाज का उद्गम धमं हो, वह धार्मिक ग्राधार की महत्ता कम हो जाने के बाद भी बहुधा अपनी उपयोगिता के कारण जीवित रहता है। यह भेद करना भी कठिन है कि कौन सा तत्व सहजवृत्तिमूलक है और कौन सा धार्मिक, जिन धर्मों का मनुष्यों के कृत्यों पर वड़ा प्रभुत्व हो, उनका ग्राधार भी साधारणतया सहजवृत्तिमूलक ही होता है। परन्तु उन में परम्परा के महत्व श्रीर इस श्राधार पर भेद किया जा सकता है कि सहजवृत्ति के आधार पर जो कृत्य सम्भव हैं उनमें से कुछ को अन्यों की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है। उदाहरएा के लिए, प्रेम श्रीर ईर्ष्या दोनों सहजवृत्तिमूलक भावनायें हैं; परन्तु धर्म ने यह फ़तवा दिया है कि ईप्यों की भावना सत् पर ग्राधारित है जिसका समर्थन समुदाय को 'करना चाहिए, ग्रौर प्रेम को तो ग्रधिक से ग्रधिक क्षम्य ही माना गया है।

यौन सम्बन्धों में सहजवृत्ति का तत्व उतना नहीं है जितना कि समभा जाता है। इस पुस्तक के प्रयोजन के लिए में मानवशास्त्र का उल्लेख वहीं तक करूंगा जहां तक कि आज की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए आवश्यक है, परन्तु एक ऐसा पहलू है जिसमें हमारे प्रयोजनों के लिए विज्ञान अतीव आव-

श्यक है: वह यह दिखाना है कि बहुत सी रीतियां, जिन्हें हम सहजवृत्ति के विरुद्ध समभते हैं, सहजवृत्ति से साथ विशेष संघर्ष में त्राए विना लम्बे काल तक चलती रह सकती हैं। उदाहरण के लिए, न केवल असम्य बल्कि कुछ अपेक्षाकृत सम्य जातियों में भी यह सामान्य व्यवहार रहा है कि कुमारी कन्याश्रों का कौमार्य भंग धर्मगुरु ग्रधिकृत रूप से (ग्रार कई बार सार्वजनिक रूप से) करते हैं। ईसाई देशों में यह विचार प्रचलित रहा है कि कौमार्य भंग का परमा-धिकार दूरहा को ही होना चाहिए श्रीर श्रधिकतर ईसाई, कम से कम हाल ही के समय तक, धार्मिक आधार पर कौमार्य भंजन के प्रति अपनी अरुचि को सहजवृत्तिमूलक ही मानते हैं। ग्रतिथि के सत्कार के लिए अपनी पत्नी को उस के पास भेज देने की प्रथा भी ऐसी है, जिसे ग्राधुनिक योरुपवासी सहजवृत्ति के आधार पर अरुचिकर मानते हैं लेकिन यह बहुत प्रचलित रही है। स्त्रियों द्वारा बहुविवाह की प्रथा भी ऐसी है जिसे कम पढ़े गोरे लोग मानवीय स्वभाव के विरुद्ध मानेंगे । शिशु-हत्या इससे भी बढ़ कर मानवीय स्वभाव के विपरीत जान पड़ेगी; लेकिन तथ्य यह है कि भ्रायिक दृष्टिकोएा से जहां भी यह लाभदायक है, वहाँ इसे बहुत इच्छापूर्वक अपनाया जाता है। सच तो यह है, कि जहां तक मानवों का सम्बन्ध है, सहजवृत्ति ऋसाधारए।तया ऋस्पष्ट होती है ऋौर ऋपने सहज मार्ग से बड़ी सरलता से भ्रष्ट हो जाती है। यह वात वहशी लोगों भौर सम्य समुदाय दोनों पर बरावर लागू होती है। सच तो यह है कि जो बात ग्रसम्यता से इतनो दूर हो जितनी कि सेक्सीय मामलों में मानवीय व्यवहार, उसके लिए "सहजवृत्ति" शब्द ही उपयुक्त नहीं है। इस क्षेत्र में एक ही काम है जिसे शुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोएा से सहजवृत्तिमूलक कहा जा सकता है और वह है शैशवा-वस्था में स्तन चूसना। मैं नहीं जानता कि ग्रसम्य जातियों में क्या स्थिति है लेकिन सम्य जातियों के लोगों को तो मैथुन किया सीखनी पड़ती है । विवाह के कुछ वर्ष बाद दम्पत्ति द्वारा डाक्टरों से यह पूछना ग्रसाधारण नहीं है, कि सन्तान प्राप्ति के लिए क्या किया जाय। ग्रौर ऐसे मामलों में डाक्टरी परीक्षा के बाद यही मालूम हुआ है कि उस दम्पति को यह मालूम ही नहीं था कि सम्भोग कैसे किया जाता है। इसलिए, देखा जाय तो मैथुन किया वास्तव में सहजवृत्ति- मूलक नहीं है, यद्यपि इसके प्रति नैसिंगिक भुकाव ग्रीर वह कामना ग्रवदय है जिसकी पूर्ति इसके बिना ग्रासानी से नहीं होती। बोल्क जहां तक मानवों का सम्बन्ध है, व्यवहार करने के ढंग की बात विल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि ग्रन्य जीवों में पाई जाती है ग्रीर उस ग्रर्थ में सहजवृत्ति का स्थान एक ग्रीर तत्व ले लेता है जो कि उससे भिन्न होता है। मानवों में तो यह होता है कि प्रारम्भ में एक ग्रसन्तोष होता है जिसके कारए। थोड़ी बहुत ग्रपूर्ण कार्यवाहियां यत्र-तत्र की जातीं है। लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य. थोड़ा बहुत संयोगवश ही, उस किया तक पहुँचता है जिससे उसे सन्तोष मिलता है ग्रीर इसीलिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। इस प्रकार परिशोधित किया नहीं बल्क उसे सीखने का मनोवेग सहजवृत्तिमूलक है। ग्रीर बहुधा ऐसा होता है कि सन्तोष प्रदान करने वाली किया निश्चय ही पूर्वनिर्धारित नहीं होती, यद्यपि जीवशास्त्र के दृष्टिकोए। से सबसे ग्रधिक लाभकारी किया साधारए।तया सबसे ग्रधिक सम्पूर्ण सन्तोष प्रदान करने वाली होती है। परन्तु इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि विरोधी ग्रादतें पड़ने से पहले ही उसे सीख लिया जाय।

इस बात को देखते हुए कि आधुनिक युग में सभी सभ्य समाज पितृ-सत्तात्मक कुटुम्ब पर आधारित हैं और स्त्रियों के सतीत्व की सारी घारणा इमीलिए बनी है कि पितृसत्ता स्माज सम्भव हो सके, यह जानना आवश्यक है कि पितृत्व के मनोभाव की उत्पत्ति किन सहज आवेगों के कारण हुई। जो व्यक्ति मननशील नहीं हैं वे इस प्रश्न को जितना सरल समभ लेते हैं, यह उतना सरल नहीं है। बच्चे के प्रति मां की भावना ऐसी नहीं है जिसे समभना कठिन हो, क्योंकि, कम से कम दूध छुड़ाने तक तो, मां बच्चे का परस्पर गहरा शारी-रिक सम्बन्ध होता है। परन्तु बच्चे के साथ पिता का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष, उपकल्प-नात्मक और निष्कर्पात्मक होता है: यह अपनी पत्नी के सतीत्व पर विश्वास करने से सम्बन्धित है और इसलिए बौद्धिकता के क्षेत्र से इतना ग्रुम्भित है कि इसे समुचित रूप से सहजवृत्तिमूलक नहीं कहा जा सकता। यायिद यह मान लिया जाय कि पितृत्व का मनोवेग अपनी ही सन्तान की ओर'होगा तो कम से कम यह अवश्य ऐसा लगेगा। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह बात सच ही हो। मेलेनेशियाई लोगों को पता ही नहीं कि पिता भी होते हैं, फिर भी उनमें पिता ग्रपनी सन्तान से उतना ही स्नेह करते हैं जितना कि वे लोग, जिन्हें ग्रपनी सन्तान का ज्ञान होता है। मालिनॉफ्स्की ने ट्रोवियाण्ड द्वीपवासियों के सम्बन्ध में जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे पितृत्व की मनोभावना पर बहुत प्रकाश पड़ा है। जिस जटिल मनोभावना को हम पितृत्व कहते हैं, उसे समभने के लिए उसकी तीन पुस्तकों—सेक्स एण्ड रिप्रेशन इन संवेज सोसाइटी, व फ़ादर इन प्रिमिटिव सोसायटी, ग्रौर द सेक्सुग्रल लाइफ़ ग्रॉफ़ सैवेजेज इन नार्थ-वेस्ट मेलेनेशिया— का ग्रध्ययन ग्रनिवार्य है। सच तो यह है कि दो सुस्पष्ट कारण हैं, जिनसे पुरुष किसी वच्चे में रुचि लेने लगता है। सम्भवतः वह इसलिए बच्चों में रुचि लेता है कि उसे विश्वास है कि बच्चा उसका है, या इसलिए कि उसे मालूम है कि बच्चा उस की पत्नी का है। जहां सन्तानोत्पत्ति में पिता के महत्व का ज्ञान नहीं है, वहां इन में से दूसरी प्रेरणा ही प्रभावी होती है।

यह वात मालिनॉफ्स्की ने पूर्णतया प्रमाणित कर दी है, ग्रीर इसमें सन्देह को कोई स्थान नहीं कि ट्रोब्रियाण्ड द्वीपवासियों के पिता नहीं होते । उदाहरण के लिए, उसने देखा कि जब कोई पूरुष एक साल या उससे भ्रधिक देर तक यात्रा करने के बाद लौट कर स्राता है स्रीर देखता है कि उसकी पत्नी नवजात शिशु को लिए फिर रही है, तो वह बहुत प्रसन्न होता है श्रीर योरुप वासियों के उन संकेतों को समक्ष ही नहीं पाता जिनसे उसकी पत्नी के सतीत्व पर सन्देह प्रकट होता है। इससे भी ग्रधिक विश्वास दिलाने वाली बात यह है, जैसा कि मालि-नॉफ़्स्की ने देखा, कि जिस व्यक्ति के पास बढ़िया नस्ल के सुग्रर है, वह सारे नर सुग्ररों को बिधया कर देता है ग्रीर यह नहीं समभता कि इससे नस्ल बिगड़ जायगी। वहां यह माना जाता है कि प्रेत बच्चों को लाते हैं ग्रीर माताग्रों की कोख में रख जाते हैं। यह माना जाता है कि कुमारी कत्याग्रों को गर्भ नहीं ठहर सकता, लेकिन इसका कारए। यह समभा जाता है कि योनि की भिल्ली शिशु लाने वाले प्रेतों के लिए वाधा का काम देती है । ग्रविवाहित पुरुष ग्रीर कन्याएं परस्पर स्वतन्त्र प्रेम का जीवन विताती हैं ग्रौर किसी ग्रज्ञात कारएा से ऐसा वहुत कम होता है कि अविवाहित कन्याओं को गर्भ रह जाता हो। अद्भुत वात

न्तो यह है कि यदि उन्हें गर्भ रह जाय तो अपमान की बात समक्री जाता है; यद्यपि वहां के लोगों की विचारधारा के अनुसार इन कन्याग्रों का कोई भी कृत्य उनके गिंभए। होने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। कन्याएं कभी न कभी विभिन्न पुरुषों के साथ सम्बन्धों से उकता जाती हैं ग्रीर विवाह कर लेती हैं। विवाह के बाद कन्या ग्रपने पति के गांव चली जाती है, लेकिन उसे श्रीर उसकी सन्तान को उसी गांव का समभा जाता है, जहां से वह ग्राई हो। यह -नहीं माना जाता कि उसके पति का अपने वच्चों के साथ कोई रक्त-सम्बन्ध है श्रीर मातृवंश के अनुसार वंश आगे चलता है। अन्य स्थानों में पिताओं को अपनी -सन्तान पर जो ग्रधिकार रहता है, ट्रोबियाण्ड द्वीपवासियों में वह भ्रधिकार मामा को होता है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक ग्रद्भुत जटिलता भी है। भाई-बहिन के परस्पर सम्बन्धों के बारे में रूढ़ निषेध बहुत कड़ा है; वड़े होने पर वे च्यापस में किसी भी ऐसे विषय पर वातचीत नहीं कर सकते जिस का सेक्स के साथ त्तिक भी सम्बन्ध हो। इस का परिगाम यह होता है कि यद्यपि सन्तान पर उनके मामा को अधिकार रहता है, लेकिन वह उन्हें तभी मिल सकता है जब कि बच्चे अपनी मां श्रीर घर से दूर हों। इस प्रशंसनीय प्रणाली के कारण वच्चों को ऐसा स्नेह प्राप्त होता है जिसमें अनुशासन का ग्रंश नहीं होता ग्रौर जिसका ग्रस्तित्व श्रीर कहीं नहीं है। उनका पिता उन के साथ खेलता है श्रीर स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है परन्तु वह उन्हें कोई ग्राज्ञा नहीं दे सकता, ग्रौर दूसरी ग्रोर, उनका मामा ः उन्हें आज्ञा तो दे सकता है लेकिन उसे उनके साथ रहने का अधिकार नहीं है।

ग्रद्भुत बात है कि एक ग्रीर तो यह विश्वास किया जाता है कि बच्चे ग्रीर उसकी मां के पित के बीच कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है ग्रीर दूसरी ग्रीर यह माना जाता है कि बच्चों का रंग-रूप उन की मां के पित से मिलता हो न कि ग्रपनी मां या उसके भाई-बहिनों से। यह बड़ी ग्रशिष्टता मानी जाती है कि कोई यह कहे कि भाई ग्रीर बहिन की शक्लें मिलती हैं या बच्चा ग्रपनी मां जैसा है। इसलिए जहां स्पष्ट रूप से रंग-रूप एक जैसा हो भी, तो वहां उसका बल-पूर्वक खण्डन किया जाता है। मालिनॉफ्स्की का विचार है कि बच्चों के प्रति पिता का स्नेह इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि उसकी सन्तान ग्रपनी मां के स्थान पर उस

से मिलती-जुलती है। उसने देखा कि सभ्य जातियों की अपेक्षा इन लोगों में पिता-पुत्र के सम्बन्ध में बहुधा अधिक अनुकूलता होती है और जैसी कि आशा थी, उसने देखा कि इन लोगों में ईडियस अथि का कोई चिन्ह नहीं मिलता।

मालिनॉफ़्स्की ने इस द्वीप समृह में अपने मित्रों के साथ बहुत तर्क-वितर्क किया लेकिन उसने देखा कि उन्हें यह नहीं समभाया जा सकता कि पितृत्व नाम की कोई वस्तु है। उनका विचार था कि मिशनरियों ने ही यह वेहदा कहानी गढ़ी ं है। ईसाई धर्म पितृसत्ता पर ग्राधारित धर्म है ग्रौर जो लोग पितृत्व को ही नहीं मानते वे उसे अपने मस्तिष्क या भावनाओं से नहीं समभ सकते। "परम पिता-परमात्मा" की वजाय "परम मामा परमात्मा" कहना पड़ेगा। परन्तु इससे सम्पूर्ण ं अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती क्योंकि पितृत्व में अधिकार और प्रेम दोनों निहित है जब कि मेलेनेशिया में अधिकार तो मामा को है पर प्रेम का अधिकारी पिता है। ट्रोवियाण्ड ग्वीपवासियों को यह बात नहीं समभाई जा सकती कि मनुष्य परमात्मा की सन्तान है, क्योंकि उनके विचार से कोई भी किसी पुरुष की सन्तान नहीं होता। परिएगाम यह हुम्रा है कि मिशनरियों को पहले शरीर विज्ञान के तथ्य बताने पर विवश होना पड़ता है श्रीर उसके बाद ही वे धर्म का प्रचार कर पाते हैं । मालिनॉपुस्की को पढ़ने से पता चलता है कि उन्हें ग्रपने इस प्रारम्भिक काम में कोई सफलता नहीं मिली श्रीर इसीलिए वे धर्मशास्त्र (बाइबिल) की शिक्षा प्रारम्भ करने में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाए।

मालिनॉप्स्की कहता है, श्रीर मेरा विचार है कि उसका कथन श्रवश्य सत्य है, कि यदि कोई पुरुष श्रपनी स्त्री की गर्भावस्था श्रीर सन्तान होने पर उसके साथ रहता है, तो शिशु के जन्म के बाद उसके प्रति स्नेह का सहज रुभान उसमें होता है श्रीर यही पितृत्व के मनोभाव का श्राधार है। उसका कहना है कि 'मनुष्य में' पितृत्व के सम्बन्ध में, जिसमें पहली दृष्टि में जीवाणु सम्बन्धी नींव का सर्वथा श्रभाव दीखता है, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इस की जड़ें नैसर्गिक देन श्रीर श्रांगिक श्रावश्यकता में हैं।" उसका विचार है कि यदि पुरुष श्रपनी पत्नी की गर्भावस्था में उससे दूर रहे तो प्रारम्भ में बच्चे के प्रति उसका स्नेह सहज नहीं होगा। यद्यपि यदि प्रथा श्रीर कबीले की नैतिकता उसे मां श्रीर बच्चे के

साथ सम्बन्ध रखने दे तो बच्चे के प्रति स्नेह का विकास उसी प्रकार होगा मानो वह गर्भावस्था में ही मां के साथ रहा हो। सभी महत्वपूर्ण गानव-सम्बन्धों में, सामाजिक दृष्टि से वांछनीय कियाएं, जिनके प्रति सहजवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि विवश कर सके, सामाजिक नैतिकता के कारण लागू होती हूं। ग्रयसम्य जातियों में भी ऐसा ही होता है। प्रयाका ग्रादेश है कि मां का पित उसके बच्चों की देख-रेख करेगा ग्रौर जब तक वह बड़े नहीं होते उनकी रक्षा करेगा, ग्रौर इस सम्बन्ध में प्रथा को लागू करना कठिन नहीं है, क्योंकि सामान्यतया यह सहजवृत्ति के ग्रमुकूल है।

मेलेनेशिया में सन्तान के प्रति पिता के रवैये की व्याख्या करने के लिए मालिनॉप्स्की जिस सहजवृत्ति का उल्लेख करता है, मेरे विचार में वह उससे कहीं श्रधिक सामान्य है, जिसका उल्लेख उसकी पुस्तकों में किया गया है। मेरा विचार है कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री में उस बच्चे के प्रति स्नेह की प्रवृत्ति रहती है, जिसकी देखभाल उसे करनी पड़ती हो। प्रारम्भ में कोई वयस्क व्यक्ति चाहे प्रथा या रूढ़ि भीर चाहे वेतन के प्रलोभन से बच्चे की देख-भाल करने लगे, श्रिधिकतर व्यक्तियों को केवल इस कारण स्नेह हो जायगा कि वह उस बच्चे को देखभाल करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जहां वच्चा उस स्त्री का हो, जिससे प्रेम किया जाता हो, वहां इस भावना को ग्रीर भी बल मिलता है। इसलिए यह तथ्य बोधगम्य है कि ये वहशी व्यक्ति भ्रपनी पत्नी की सन्तान के प्रति काफ़ी स्नेह दिखाते हैं श्रीर यह बात निश्चित मानी जा सकती है कि सम्य पुरुष अपनी सन्तान से जो स्नेह करते हैं, उस में एक बहुत बड़ा तत्व यह भी रहता है। मालिनॉफ्स्की का मत है-ग्रीर यह समभना कठिन है कि उसका खण्डन कैसे 'किया जाय — कि सारी मानवता अवश्य ही उस मंजिल में से गुजरी होगी जिसमें ट्रोब्रियाण्ड द्वीप समूह की जनता आज गुजर रहा है। यह इसलिए भी कि एक ऐसा युग ग्रवश्य ग्राया होगा जब पितृत्व का ग्रभिज्ञान किसी को भी नहीं था। पशुग्रों के परिवार में यदि पिता का स्थान है, तो उसका ग्राधार भी भ्रवश्य ऐसा होगा, क्योंकि ग्रीर कोई ग्राधार हो ही नहीं सकता। पितृत्व का तथ्य मालूम होने के वाद, पितृत्व की मनोभावना उस रूप में जिससे हम ग्राज सुपरिचित हैं, केवल रक्यानों में ही गा ग्रस्ती है।

## पितृसत्तात्मक प्रणालियाँ

पितृत्व के शारीरिक तथ्य को स्वीकार कर लेते ही पितृत्व की भावना में एक नये तत्व का समावेश हो जाता है ग्रौर उस तथ्य का परिएाम लगभग सभी स्थानों पर पितृसत्तात्मक समाजों की स्थापना के रूप में हुन्रा है। ज्यों ही पिता यह समभने लगता है कि बच्चा उसका, जैसा कि बाइविल में कहा है, ''ग्रंकुर'' है, बच्चे के प्रति उपके मनोभाव को दो तत्वों द्वारा वल मिलता है: शनित का प्रेम ग्रौर मृत्यु के बाद जीवित रहने की इच्छा। किसी व्यक्ति की सन्तान की उपलब्धियां एक ग्रर्थ में उसकी ग्रपनी रपलब्धियां होती हैं ग्रीर उनका जीवन उसके अपने जीवन का ही प्रवाह होता है। आकांक्षा का अन्त अब उसके अपने अन्त के साथ नहीं हो जाता बल्कि उसे वह अपनी सन्तात के कृतत्वों के माध्यम से भ्रनिश्चित काल के लिए जारी रख सकता है। उदाहरए। के लिए, आप सोचिए कि जब म्रवाहम को बताया गया कि कैनोन का देश उसकी सन्तान को प्राप्त होगा, तो उन्हें कितना सन्तोष हुम्रा होगा । मातृवंशज समाज में, कुटुम्ब की आकांक्षा स्त्रियों तक ही सीमित रहेगी और चूंकि स्त्रियाँ संघर्ष नहीं करतीं इसलिए, इस प्रकार की कुटुम्ब सम्बन्धी श्राकांक्षायें पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी होंगी। यह माना जा सकता है कि पितृत्व का पता चल जाने पर मानव समाज मातृवंशज ग्रवस्था की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्पर्धाशील, ग्रधिक ऊर्जस्वी ग्रीर ग्रधिक गतिशील होगा ग्रीर तेजी से ग्रागे बढ़ेगा। इस प्रभाव के म्रतिरिक्त, जो कि कुछ सीमा तक उपकाल्पनिक है, पत्नियों के सतीत्व पर जोर देने का एक नया स्रोर सभी प्रकार से महत्वपूर्ण कारए। था। ईर्ष्या में कोरा सहजवृत्तिमूलक तत्व उतना बलवान नहीं है जितना कि ग्राधुनिक युग के ग्रधिकांश व्यक्ति सकते हैं।

पितृसत्तात्मक समाजों में ईष्यां की उत्कटता इस डर के कारण है कि कहीं उसकी पत्नी किसी ग्रन्य पुरुष के साथ सम्पर्क के कारण सन्तानोत्पत्ति न कर दे। यह बात इस तथ्य से प्रकट होती है कि जो पुरुष ग्रपनी पत्नी से ऊत्र चुका हो भीर भपनी जारिए। के प्रेम में फंसा हुआ हो, वह अपनी जारिए। के साथ किसी और पुरुप का प्रेम होने पर इतना ईर्ध्यालु नहीं होता जितना कि उस समय जब कोई पुरुष उसकी पत्नी से प्रेम करने लगे। श्रीरस शिशु पुरुष के श्रहं का प्रसार है श्रीर बच्चे के लिए उसका स्नेह ग्रहं का ही रूप है। परन्तु, दूसरी ग्रोर, यदि बच्चा श्रीरस न हो, तो उसका तथाक थित पिता भांसे में श्राकर उसका भरण-पोषण करता है, यद्यपि जीवशास्त्र की दृष्टि से उसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए पितृत्व का तथ्य मालूम हो जाने पर, स्त्रियों की परतन्त्रता का श्रीगणेश हुम्रा क्योंकि उसके सतीत्व को म्रक्षण्ए। रखने का यही एकमात्र ढंग था। प्रारम्म में यह परतन्त्रता शारीरिक थी, फिर मानसिक हुई ग्रौर विक्टोरिया युग में चरम-सीमा तक पहुँच गई। स्त्रियों की परतन्त्रता के कारण, श्रधिकतर सम्य समु-दायों में पति पत्नी के बीच साथियों जैसी भावना नहीं रही; उनका सम्बन्ध इस प्रकार का रहा है कि पति मानों अनुकम्पा कर रहा है और पत्नी जो कुछ करती है ग्रपना कर्त्तव्य समक्ष कर करती है । पुरुष ने सदा ग्रपने गम्भीर विचार ग्रीर प्रयोजन अपने तक ही रखे हैं क्योंकि उसे डर रहा कि उसने अपने विचार प्रकट किये तो कहीं उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात न करे। अधिकतर सम्य समुदायों में 'स्त्रियों को संसार और उसके कार्य-व्यापार का लगभग कोई भी' श्रनुभव नहीं होने दिया गया। उन्हें कृत्रिम रूप से मूढ़ बनाए रखा गया श्रीर इस लिए उनमें अरोचकता बनी रही। प्लेटो के डायलाग्ज से यह आभास होता है कि वह ग्रीर उसके मित्र यह समभते थे कि सच्चे प्रेम के समुचित पात्र पुरुष ही हैं। जब ग्राप यह देखें कि ये लोग जिन मामलों में रुचि रखते थे, वे एथस की संभ्रान्त महिलाग्रों के लिए निषिद्ध थे, तो उन की विचारधारा पर ग्राश्चर्य नहीं होगा। ग्रभी हाल तक यही स्थिति चीन में थी; ईरानी काव्य के महान् युग में ग्रीर बहुत से देशों और युगों में भी यही परिस्थित रही है। सन्तान की और सत्ता निश्चित करने की इच्छा के कारण स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध के रूप में प्रेम की

महत्ता ही समाप्त कर दी गई है। ग्रौर न केवल प्रेम ही, बल्कि वह समूचा योग-दान भी इस कारण से ग्रविकसित रहा, जो कि स्त्रियाँ सभ्यता के निर्माण में कर सकती हैं।

वंशानुक्रम निर्धारित करने की विधि का रूप बदला तो उस के साथ की अर्थ प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ जैसा कि स्वाभाविक ही था। मातृवंशज समाज में ध्यित को दाय अपने मामा से मिलती है और पितृवंशज समाज में अपने पिता से। पितृवंशज समाज में पिता-पुत्र का सम्बन्ध उस से कहीं अधिक निकट है जो कि मातृवंशज समाज में दो पुरुषों के बीच हो सकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, इसका कारण यह है कि जो कृत्य स्वाभाविक रूप से पिता के कृत्य माने जाते हैं, वे मातृवंशज समाज में पिता और मामा में बांट दिये जाते हैं: स्नेह और देख-रेख पिता करता है और अधिकार मामा को है और उसी से सम्पत्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि पितृसत्तात्मक कुटुम्ब अधिक आदिम ढंग के कुटुम्ब की अपेक्षा अधिक सुचार रूप से गठित है।

ऐसा मालूम पड़ता है कि पितृसत्तात्मक प्रणाली के प्रारम्भ पुरःस्थापन के साथ ही पुरुषों में इस कामना का प्रादुर्भाव हुम्रा कि उनकी दुल्हनें ग्रक्षत योनि हों। जहां मातृबंशज समाज है, वहां तो युवितयां भी युवकों के समान स्वच्छंद रूप से मौज उड़ाती है परन्तु जब स्त्रियों को यह ग्रनुभव कराने का बहुत महत्व हो गया कि विवाह के पहले या बाद में किसी ग्रन्य पुरुष के साथ सम्भोग बहुत, बुरी बात है, तब यह स्थिति सहन नहीं की जा सकती थी।

पिताओं को अपने अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो वे सभी स्थानों पर इस तथ्य से यथासम्भव अधिकाधिक लाभ उठाने लगे। सम्यता का इतिहास मुख्य-तया पिता की ज्ञानित के कमजः हास का इतिहास है, जो कि ऐतिहासिक अभिलेख के प्रारम्भ के कुछ पहले अधिकतर सम्य देशों में चरम सीमा तक पहुँच गया था। पूर्वजों की पूजा, जो हमारे युग में अभी तक चीन और जापान में विद्यमान है, प्रारम्भिक सम्यता की विज्ञेषता थी और सारे संसार में प्रचलित थी। पिता को अपनी सन्तान पर निरंकुश शक्ति प्राप्त थी और कई दशाओं में, जैसे कि रोम में, सन्तान का जीवन-मरण भी पिता के हाथ में था। सारे सम्य संसार में पुत्रियां

अर कई देशों में पुत्र भी, अपने पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकते ये और पिता के लिए यह निर्णय करना सामान्य वात थी कि वे किससे विवाह करें। स्त्री का ग्रपने जीवन के किसी काल में भी स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं था, पहले वह अपमे पिता के अधीन रहती थी और उसके वाद अपने पति के। लेकिन इसके साथ ही बूढ़ी-स्त्रियों को ग्रपने घराने में लगभग निरंकुश शक्ति श्राप्त थी; उसके पुत्र और बहुएं उसी घर में रहती थीं और बहुएं पूर्णतया उसके अधीन रहती थीं। ग्राज भी चीन में ऐसी घटनाग्रों का ग्रभाव नहीं है कि विवाहित युवितयां अपनी सासों के उत्पीड़न के कारण ग्रात्महत्या तक करने पर तुल जाती हैं, भौर भाज जो कुछ चीन में होता दिखाई देता है, कुछ समय पहले तक योरुप ग्रीर एशिया के सभी सम्य देशों में होता था। जब ईसा ने कहा था कि मैं पुत्र को पिता और बहु को सास से लड़ाने आया हूँ, तो वे ऐसे ही घरानों की बात सोच रहे थे, जो आज भी सुदूर पूर्व में मिलते हैं। पिता प्रारम्भ में जो चाक्ति अपने अधिक बल के कारण प्राप्त करता था, उसकी पुष्टि धर्म द्वारा होती थी; जिसके प्रधिकतर रूपों की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वे इस ग्रास्था पर ग्राधारित थे कि देवता प्रकासन के साथ हैं। पूर्वजों की पूजा या उसी प्रकार की कोई वस्तु व्यापक रूप से प्रचलित थी। जैसा कि हम देख ही चुके हैं, इसाईयत के धार्मिक विचार पितृत्व की महत्ता की भावना से स्रोत-प्रोत थे। समाज की राजतांत्रिक ग्रीर ग्रीभजाततांत्रिक व्यवस्था तथा ग्रानुवंशिकता की प्रसाली सभी जगह पितृत्व की शक्ति पर ग्राधारित थी। प्रारम्भिक काल में ब्राथिक प्रेरणायों के कारण यह प्रणाली जीवित थी। "उपोद्घात" (बाइविल का पहला अध्याय, जैनेसिस) को देखने से पता चलता है कि पुरुप कैसे यह चाहते श्रे कि उनके ग्रधिकाधिक सन्तान हो ग्रीर ग्रधिक सन्तान उनके लिए कैसी लाभ-दायक थी, अधिकाधिक पुत्र संख्या भी उतनी ही लाभदायक थी जितनी की भेड़-वकरी ब्रादि पश्यों की ब्रधिक संख्या। इसी कारएा उन दिनों में यावे ने ब्राज्ञा दी थी कि फलो-फूलो ग्रीर ग्रधिकाधिक सन्तान उत्तरन करो।

परन्तु सम्यता की प्रगति के साथ आर्थिक परिस्थितियां बदलीं और धर्मा-ज्ञाएं जो किसी समय स्वहित के प्रति प्रवोधन मात्र थी, अब उकता देने वाली बनने लगीं। जब रोम समृद्धिशाली वन गया तो घनी वर्ग के लोगों के परिवार पहले के समान बड़े नहीं रहे। रोम की महानता के युग के वाद की शताब्दियों में कुलीन वंश धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे थे, यद्यपि नीति-उपदेशकों के प्रबो-यन वैसे ही चलते रहे, लेकिन उनका कोई प्रमाव नहीं पड़ा, जैसे कि आजकल नहीं पड़ता। तलाक वड़ा सरल ग्रीर सामान्य हो गया। उच्च वर्गों की स्त्रियां ने, पुरुषों के लगभग बराबर ही स्थिति प्राप्त करली और कुलिपता की शक्ति का हास होने लगा। यह प्रवृत्ति भी कई प्रकार से वैसी ही थी जैसी कि आज के युग में पाई जाती है लेकिन यह उच्च वर्गों तक ही सीमित थी भ्रौर जो व्यक्ति इतने घनी नहीं थे कि इससे लाभ उठा सकते, उन्हें यह बंहुत वुरी लगती थी। हमारी सम्यता के विपरीत, प्राचीन काल की सम्यता कुछ गिने-चुने लोगों तक ही सीमित थी और इस कारण उसे हानि पहुँचती थी। इसी कारण जब तक यह सम्यता जीवित रहो, इसके अनुयाइयों के लिए जोखिम बना रहा और अन्त में यह निम्न वर्ग के श्रंघविश्वास के तीत्र प्रवाह में वह गई। ईसाइयत श्रीर बर्वर जातियों के भ्राक्रमण ने यूनानी भीर रोम की विचार-प्रणाली को नष्ट कर दिया। जब तक पितृसत्तात्मक प्रणाली रही, श्रीर प्रारम्भ में इसे रोम की श्रभिजाततंत्र प्रणाली की तुलना में बल मिला, इसे एक नए तत्व के अनुकूल बनना पड़ा। वह नया तत्व था, सेक्स के सम्बन्ध में ईसाई मत का दृष्टिकोगा भीर व्यक्ति-वाद, जिस का उद्गम भ्रात्मा भीर मुक्ति के सम्बन्ध में ईसाई मत का सिद्धान्त था। कोई भी ईसाई समुदाय इतनी स्पष्टता के साथ अपने को जीवशास्त्र पर श्राधारित नहीं मानता, जितनी कि प्राचीन काल श्रीर सुदूरपूर्व की सभ्यताएं। इसके सिवा ईसाई समुदायों के व्यक्तिवाद का प्रभाव घीरे-घीरे ईसाई देशों की नीति पर पड़ा ; ग्रौर व्यक्तिगत ग्रमरत्व के ग्राक्वासन के कारएा, लोगों में वह रुचि कम हो गई, जो वे भ्रपनी सन्तान के जीवित रहने में लेते थे, भीर जो प्रारम्भ में उन्हें ग्रमरत्व के लिए सर्वोत्तम रास्ता दिखाई पड़ती थी। ग्राधुनिक समाज में, यद्यपि यह अभी तक पितृवंशक है और कुटुम्व अभी तक जीवित है, पुरातन समाजों की अपेक्षा पितृत्व को बहुत कम महत्ता दी जाती है। भ्रौर कुटुम्व के सदस्यों की संख्या भी पहले की अपेक्षा वहुत कम हो गई है। आज पुरुषों की ग्राशाएं ग्रीर ग्राकाक्षाएं "उपोद्घात" में उल्लिखत पिताग्रों की तुलना में ग्रत्यधिक भिन्न हैं। वे ग्रधिकाधिक सन्तान उत्पन्न करने के स्थान पर राज्य में ग्रपने रुतवे से महानता प्राप्त करना चाहते हैं। यह परिवर्तन भी उन कारणों में से एक है, जिनसे परम्परागत नैतिकता ग्रीर घर्मशास्त्र का उतना जोर नहीं रहा जितना कि पहले था। तो भी यह सच है कि यह परिवर्तन स्वयं ईसाई धर्मशास्त्र का ग्रंग है। यह समभने के लिए कि यह परिवर्तन कैसे हुग्रा हमें इस बात की व्याख्या करनी पड़ेगी कि धर्म ने विवाह ग्रीर कुटुम्ब के बारे में लोगों के विचारों पर कैसे प्रभाव डाला है।

### लिंग-पूजा, संयम ग्रीर पाप

पितृत्व के तथ्य का पता चलने के बाद से ही सेक्स, धर्म के लिए बड़ी रुचि का विषय रहा है। यह स्वाभाविक ही है क्यों कि घर्म का प्रत्येक उस बात से सम्बन्ध रहता है जो रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हो। कृषि और पशु-पालन की श्रवस्थाश्रों के प्रारम्भिक काल में लोगों के लिए फलदेयता का ही मुख्य महत्व था, चाहे वह फ़सलों की हो, या भेड़-बकरियों की या स्त्रियों की । फ़सलें हमेशा ही फलती-फूलती नहीं थीं ग्रीर सम्भोग के फलस्वरूप संदा गर्भ भी नहीं ठहरता ा वांछित फल पाने के लिए जादू-टोने की शरए ली जाती थी। टोने के सम्बन्ध में सामान्य धारणात्रों के अनुरूप यह समभा जाता था कि मानवीय प्रज-नन शक्ति बढ़ा कर भूमि की उर्वरता को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है, श्रीर मानवीय प्रजनन शक्ति को भी जिस की कामना बहुत से म्रादिम समुदायों में की जाती थी, विभिन्न धार्मिक संस्कारों ग्रीर जादू-टोने द्वारा बढ़ावा दिया जाता था। प्राचीन मिस्र में, जरां पर ऐसा लगता है कि मातृवँशक काल की समाप्ति से पहले ही कृषि का उदय हुआ, वहां पहिले-पहल धर्म में सेक्स का तत्व लैंगिक नहीं या बल्कि उसका सम्बन्ध नारी की यौनि से था। यह समक्तां जाता कि यौनि की सूरत कौड़ी से मिलती-जुलती है और इसलिए लोग यह मानते थे कि कौड़ी में जादूई शक्तियां है। इसीलिए कौड़ी मुद्रा के रूप में भी चलने लगी। परन्तु यह दौर शीघ्र ही बीत गया और अधिकतर प्राचीन सन्यताओं के समान ही, वाद के मिस्र में भी धर्म में सेक्स के तत्व ने लिंग-पूजा का रूप धारए। कर लिया। इस सम्बन्ध में प्रमुख तथ्यों का बहुत ग्रच्छा संक्षिप्त वर्णन सेक्स इन सिविलिजेशन नामक पुस्तक के एक भ्रध्याय में मिलता है, जिसके लेखक रॉवर्ट ब्रिफ़ाल्ट हैं। क उन्होंने लिखा है: 2

"कृषि—और विशेषकर बीज बोने और फसल काटने—से सम्बन्धित उत्सव, प्रत्येक देश और काल में, सामान्य यौन अनर्गलता के ज्वलंत उदाहरण हैं।... अल्जीरिया के कृषि-कार्य में लगे लोग अपनी स्त्रियों की यौन अनर्गलता पर कोई प्रतिवन्य लगाने का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन का विचार है कि सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता लागू करने के किसी भी प्रयत्न से उन के कृषि-कार्यों की सफलता पर द्वरा प्रभाव पड़ेगा। एथेन्स के थेस्मोफ़ोरिया, अर्थात बीजारोपण-उत्सवों, में उर्वरा-शिवत के जादू की मूल विशेषता का स्वरूप देखने को मिलता है; यद्यपि उसमें पहले जितनी तीवता नहीं रही। इसमें स्त्रियां लिंग चिन्ह लिए धूमती थीं और अश्लील वकवास करतीं थीं। रोम में बीजारोपण-उत्सवों को सैटनीलिया कहा जाता था; उन के बाद दिल्ली योरूप में कार्निवाल नाम के उत्सव प्रारम्भ हुए। इन उत्सवों का एक विशेष पहलू यह था कि सियो और डोहोमे जातियों में वहु प्रचलित लिंग चिन्हों जैसे कुछ ही सिन्न चिन्हों का प्रयोग होता था। हाल ही के समय तक इन उत्सवों को यही एक विशेषता थी।"

संसार के बहुत से भागों में चन्द्रमा को (उसे पुल्लिंग माना जाता है) बच्चों का सच्चा पिता समका जाता था। इस विचार का सम्बन्ध निस्संदेह चन्द्र-पूजा से है। चन्द्र और सूर्य के पुजारियों और चन्द्र और सूर्य के तिथि-पत्रों के बीच अद्भुत संघर्ष रहा है जिसका हमारे प्रस्तुत विषय से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। तिथिपत्र का धर्म में सदा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इंगलैण्ड में अठारहवीं चाताब्दी तक और रूस में १६१७ की क्रान्ति तक ग्रिगोरियन तिथिपत्र गलत होते हुए भी केवल इस कारण प्रचलित रहा कि उसे पोप का अनुमोदन प्राप्त

१. वा॰ एफ़॰ क्लेवर्टन और एस॰ डी॰ श्माल्हॉसन द्वारा सम्पादित, जिस की प्रस्तावना हेवलॉक एलिस ने लिखी है। प्रकाशक, जार्ज एलेन एएन अनविन लिमिटेड; लन्दन; १६२६।

२. इसी पुस्तक को पृष्ठ ३४!

३ मात्रोरी राज्य में "सभी स्त्रियों का स्थायी या सच्चा पित चन्द्रमा है। हमारे पूर्वजों क्रीर वहे-वृदों के हान के अनुसार, पित पत्नों के विवाह का तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि सच्चा पित तो चन्द्रमा है।" इस तरह के विचारों का अस्तित्व विश्व के अधिकांश भागों में रहा है और स्वष्ट है कि ये विचार पिटृत्व के अज्ञान की अवस्था से पितृत्व के महत्व के सम्पूर्ण अभिज्ञान की अवस्था तक के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकालट, पूर्वोंक्त पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर।

है। इसी प्रकार चन्द्रमा के पुजारी सभी देशों में बिल्कुल ही गलत चन्द्रमातिथिपत्र का समर्थन करते आये हैं और सूर्य के तिथि-पत्र का प्रभुत्व धीरेधीरे और आंशिक रूप से स्थापित हुआ । मिस्र में तो एक बार इसी
संघर्ष के कारए। गृह-युद्ध छिड़ गया था। यह मान सकते हैं कि भगड़ा व्याकरए। सम्बन्धी था: "चन्द्रमा" पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जर्मन भाषा में आज तक
"चन्द्रमा" शब्द पुल्लिंग ही है। चन्द्र-पूजा और सूर्य-पूजा दोनों ने ही ईसाई
मत में भी अपने-अपने चिन्ह छोड़े हैं क्योंकि भगवान मसीह का जन्म २२
दिसम्बर को हुआ था, जब कि सूर्य भूमध्य रेखा से अधिकाधिक दूर होता है और
उनकी मृत्यु ईस्टर पूणिमा को हुई थी। यद्यपि यह कहना तो दुस्साहस होगा कि
आदिम सम्यता में विवेकशीलता का अंश था, परन्तु यह निष्कर्ष भी अनिवार्यसा है कि जहां कहीं भी सूर्य के पुजारियों की विजय हुई—इस स्पष्ट तथ्य के
कारण हुई कि फ़सलों पर चन्द्रमा की अपेक्षा सूर्य का अधिक प्रभाव पड़ता है।
इसी लिए रोम का बीजारोगण समारोह (सैटर्नालिया) साधारणतया वसन्त
ऋतु में होता था।

प्राचीन काल के सभी अनीश्वरवादी धर्मों में लिंग-पूजा के बंहुत से तत्व विद्यमान थे और ईसाई धर्मगुरुशों को इस कारण शास्त्रार्थ के लिए बड़ी सामग्री मिली। लेकिन उन के शास्त्रार्थ के बावजूद, मध्य युग में लिंग-पूजा के चिन्ह निरन्तर बने रहे। अन्त में केवल प्रोटेस्टेंटवाद ही इस का नाम-निशान मिटाने में सफल हुगा।

फ्लैंडर्स श्रीर फांस में लिंग-पूजा के समर्थक सन्तों की कमी नहीं थी, उदाहर-णार्थ विटानी के सेन्ट गाइल, श्रंजू के सेन्ट रेने, वूर्जें के सेन्ट शेलूशों, सेन्ट रेनॉद श्रीर सेन्ट श्रारनॉद | दिलंगी फांस में सबसे श्रिथिक लोकप्रिय सेन्ट फूर्तिन थे | कहा जाता है कि वे ल्योंस के पहले विशप थे | जब फांस के प्रोटेस्टेन्ट समुदाय, हूगेना के श्रनुयाइयों ने एम्बू में उन के पूजा-स्थान को नष्ट कर दिया तो उस के ध्वंसावशेष के नीचे पवित्र देव का श्रसाधारण लिंग निकला | उसके श्राराधक श्रर्चना करते समय उस पर मद्य उंटेलते थे, जिस से उस का रंग लाल पड़ गया था | उसके बाद वे उस मद्य को बांम-पन श्रीर नपुन्सकता की रामवाण श्रीष्धि समम कर पी जाते थे । १

१ देखिये निकाल्ट, पूर्वोल्लिखित पुस्तंक में, ५६ठ ४०।

पितृत वेश्यावृत्ति (देवदासी प्रया) एक श्रीर प्रथा थी, जिसका प्राचीन युग में अत्यधिक प्रचलन था। कई स्थानों पर सावारण सम्भ्रान्त स्त्रियां मन्दिरों में जाती थीं श्रीर वहां के पुजारियों या किसी भी नवागंतुक से सम्भोग करा लेती थीं। इसके ग्रतिरिक्त पुजारिनें स्वयं पितृत्र वेश्याएं (देवदासियां) थीं। ऐसी प्रथाश्रों का जन्म सम्भवतः इसी कारण हुग्रा कि लोग देवताश्रों की श्रनुकूलता से स्त्रियों में प्रजनन शक्ति का संचार करना चाहते थे या टोने द्वारा फल की फलदेयता बढ़ाने का यत्न करते थे।

श्रव तक हम धर्म के उन तत्वों पर विचार करते रहे हैं, जो सेक्स के पक्ष में है, परन्तु सेक्स विरोधी तत्वों का ग्रस्तित्व भी प्रारम्भ से साथ ही साथ रहा है। स्रौर स्रन्त में जहां भीं ईसाई या बौद्ध मत का प्रभुत्व रहा है, सेक्स विरोधी तत्वों ने सेक्स-सम्बन्धी तत्वों पर पूर्ण विजय प्राप्त करली है। वेस्टरमार्क ने <sup>क</sup> इस "ग्रद्भुत घारणा" के बहुत से उदाहरण दिये हैं कि 'विवाह में कुछ ग्रपित्र श्रीर पापपूर्ण वात है जो कि सामान्यतः सेक्स-सम्बधों में होती है।' संसार के विभिन्न भागों में, जो ईसाई या बौद्ध मत के प्रभाव से दूर रहे, पुजारियों ग्रीर पुजारिनों के ऐसे सम्प्रदाय रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। यहू-दियों के एसेने नामक सम्प्रदाय में सभी प्रकार के मैथुन को अपवित्र माना जाता था। मालूम होता है कि प्राचीन काल में उन क्षेत्रों में भी इस दृष्टिकोएा की जड़ें जम गई थीं, जो ईसाई मत के कट्टर विरोधी थे। सच तो यह है कि रोमन साम्राज्य में भी संयम की ग्रोर सामान्य रुक्तान था। सुसंस्कृत यूनानियों ग्रौर रोमवासियों में एपीक्यूरियस के विचार सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का लगभग खपसंहार हो गया और उसके स्थान पर स्टोइकवाद का उदय हुग्रा। एपोक्राइफ़ा (युनानी स्रोलड टेस्टामेंट जो ही बू भाषा में बाइ विल में सम्मिलत नहीं की गयी) में कुछ ऐसे ग्रंश हैं जिनसे स्त्रियों के प्रति ग्रनासक्ति की भावना भलकती है। इसके विपरीत स्रोल्ड टेस्टामेंट के प्राचीन संस्करगों में पौरुष की सुदृढ़ भावना दिखाई पड़ती है। (तीसरी शताब्दी में प्लेटो के सिद्धान्तों में पूर्व के रहस्यवाद का सम्मिश्ररा हुया) इस नव-प्लेटो दर्शन के अनुयायी भी ईसाइयों के समान ही

१. हिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन मैरेज, पृष्ठ १५१।

श्रात्मसंयमी थे। ईरान से यह मत पश्चिम में ग्राया कि भौतिक पदार्थ ग्रसत् हैं श्रीर इसी के साथ ही साथ यह विश्वास ग्राया कि सभी प्रकार का मैंथुन ग्रपिवत्र हैं। चर्च (ईसाई धर्म) का भी यह विश्वास है, भले ही उसमें ग्रधिक उत्कटता नहीं है; परन्तु चर्च की बात हम ग्रगले ग्रध्याय में ही करेंगे। स्पष्ट बात तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति स्वतः सेक्स को भयावह मानने लगता है, परन्तु यह मनोवेग भी उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सेक्स के ग्राक्षण का ग्रधिक सामान्य मनोवेग। यह जानने के लिए कि कौन-सी सेक्स प्रणाली मानव-स्वभाव के लिए ग्रधिक सन्तोषप्रद होगी, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ग्रीर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे समभना पड़ेगा।

प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहिए कि इस प्रकार की श्रिभवृत्ति का स्रोत विश्वासों में ढूँढ़ना व्यर्थ होगा। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के विश्वासों को किसी भावावस्था से प्रेरणा ही मिलती है। यह तो सब है कि एक बार श्रस्तित्व में श्राने के बाद विश्वास भावावस्था को, श्रौर नहीं तो कृत्यों को भावा-वस्था के श्रनुरूप स्थायी बना सकते हैं। परन्तु यह नहीं हो सकता कि सेक्स विरोधी

भिवृत्ति केवल विश्वासों के ही कारण हो। मेरा विचार है कि इस प्रकार की प्रभिवृत्ति के दो मुख्य कारण ईर्ष्या श्रीर सेक्स-सम्बन्धी यकान होते हैं। ईर्ष्या चाहें कम मात्रा में हो, उससे सम्भोग के प्रति जुगुप्सा उत्पन्न होती है श्रीर सेक्स को जगाने वाली पूख वृिण्ति मालूम पड़ती है। पूर्ण रूप से सहजवृत्ति के अनुसार काम करने वाले पुरुष का बस चले, तो वह तो यही चाहेगा कि सभी स्त्रियां श्रीर किसी से भी नहीं सिर्फ उसी से प्रेम करें। उनका किसी अन्य पुरुष से प्रेम-सम्बन्ध हो जाये तो उसके मनोभाव श्रासानी से नैतिक निन्दा रूप धारण कर लेते हैं। श्रीर जब उसकी अपनी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने लगे तब तो विशेषकर ऐसा होता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के साहित्य से मालूम पड़ता है कि उसके नाटकों के पुरुष पात्र यही नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां कामतुरा हों। शेक्सपियर के अनुसार, श्रादर्श नारी वह है जो अपने पति के प्रेमालिंगन को कर्तिन्य समभक्तर स्वीकार करती है, लेकिन किसी प्रेमी के बारे में उस ढंग से सोचेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सेक्स ही अवांछनीय है श्रोर उसे वह केवल

इसलिए सहन कर लेती है कि नैतिक विधि की यही आज्ञा है। सहजवृत्ति के अनुसार चलने वाले पित को जब यह मालूम होता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है तो उसके मन में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के प्रति जुगुप्सा का भाव जागता है और वह इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि सभी प्रकार का सेक्स पशु वृत्ति है। यदि वह अतिकाम या बुढ़ापे के कारएा नपुँसक हो गया हो तो विशेषकर ऐसा होता है। अधिकतर समाजों में युवकों की अपेक्षा बड़े-वूढ़ों का प्रभाव आधक रहता है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सेक्स के मामलों में जोशीले युवकों के विचार अधिकृत और ठीक नहीं माने जा सकते।

सेक्स-सम्बन्धी थकान की संकल्पना सम्यता की देन है। पशुत्रों में तो यह बिल्कुल नहीं होगी श्रीर ग्रसभ्य लोगों में भी नहीं के बराबर होती होगी। जहां एक-विवाह प्रणाली हो वहाँ सेक्स की थकान हो भी तो बहुत कम सीमा तक हो सकती है क्योंकि नवीनता का उद्दीपन ही पुरुषों को शारीरिक किया के श्रतिरेक की श्रोर ले जा सकता है। जहां स्त्रियों को यह स्वतन्त्रता हो कि वे जिस पुरुष से चाहें प्रेम करें ग्रीर जिसे चाहें ठुकरा दें, वहां भी इस थकान की सम्भावना नहीं है; क्योंकि उस दशा में मादा-पशुग्रों की तरह वे प्रत्येक सम्भोग से पहले प्रेमोप-सेवन चाहेंगी ग्रौर तब तक ग्रात्मसमपर्ण करने के लिए तैयार नहीं होंगी, जब तक उन्हें इस वात का ज्ञान न हो जाये कि पुरुष की वासना उचित रूप से उद्दीप्त हो गई है। परन्तु सम्यता ने इस सहज भावना और ग्राचरण को दुर्लभ बना दिया है। इसके विलोपन में सबसे वड़ा हाथ श्रार्थिक-तत्व का रहा है। स्त्रियां विवाहित हों या वेश्याएं, वे अपने सेक्स के आकर्षण के कारण ही जीविका कमाती है और इसलिए केवल उसी समय आत्मसमर्पण नहीं करतीं जब उनकी काम-वृत्ति उन्हें उकसोती है। प्रेमोपसेवन सेक्स सम्बन्धी थकान को रोकने का नैसर्गिक परित्राग है और उपरोक्त कारण से ही उसका महत्व घट गया है। परिगामस्वरूप जिन पुरुषों पर कड़ी नैतिकता का बन्धन नहीं रहता, उनका रुभान ग्रतिकाम की ग्रोर रहता है, जो कि ग्रन्त में थकान ग्रीर जुगुप्सा की भावनात्रों को जन्म देता है। इसका स्वामाविक परिखाम यह होता है कि ऐसे पुरुष संयम में विश्वास करने लगते हैं।

जहां ईर्ष्या ग्रीर सेक्स-सम्बन्धी थकान का समावेश हो जाय, जैसा कि बहुधा होता है, वहां सेक्स विरोधी ग्रावेश की तीव्रता ग्रीर ग्रधिक बढ़ सकती है। मेरे विचार में यही मुख्य कारण है कि बहुत ग्रधिक ग्रनगंल समाजों में ही संयम का विकास होने का रुकान रहता है।

परन्तु ऐतिहासिक तत्व के रूप में ब्रह्मचर्य के कुछ श्रीर भी स्रोत हैं। देव-ताग्रों की ग्राराधना का वर्त लेने वाले पुजारी श्रीर पुजारिनें उन देवी देवताश्रों के साथ विवाहित माने जा सकते हैं श्रीर उन्हें मानवों के साथ सभी प्रकार के सहवास का परिवर्जन करना पड़ता है। स्वाभाविक ही है कि इन्हें श्रसाधारण रूप से पिवत्र माना जाये श्रीर इस प्रकार पिवत्रता श्रीर ब्रह्मचर्य में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। श्राज के युग में भी केथॉलिक चर्च (सम्प्रदाय) में ननों (भिक्षणियों) को मसीह की दुल्हन माना जाता है। निश्चय ही, पुरुषों से उनके सम्भोग को दुष्टतापूर्ण माने जाने का एक कारण यह भी है।

पुभे लगता है कि हमने जिन कारणों पर विचार किया है, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिक अस्पष्ट कारण भी थे, जो प्राचीन विश्व के उत्तर-युग में
बढ़ते हुए संयम के लिए उत्तरदायी थे। ऐसे काल आए हैं जब जीवन आनन्दमय दिखाई पड़ता था, जब पुरुष बलिष्ठ थे और पाथिव जीवन के सुख सम्पूर्ण
सन्तोष के लिए पर्याप्त मालूम पड़ते थे। और ऐसे भी काल आए हैं जब लोग
थके-थके से थे, संसार और सांसारिक आनन्द पर्याप्त नहीं थे और पाथिव जगत
के नैसींगक शून्य के अभाव की पूर्ति के लिए परलोक या आव्यात्मिक शान्ति
की खोज रहती थी। "साँग आँफ साँग्ज" के रिचयता सोलोमन की तुलना
एक्लेज्यास्ट के सुलेमान से कीजिए: पहला तो पुरातन संसार की गरिमा
का प्रतिनिधि है और दूसरा उसके पतन का। मैं दावे से नहीं कह सकता कि
इस का क्या कारणा है। सम्भवत: यह कारणा बड़ा सरल और शारीरिक कारण
था, जैसे कि नगरों के अकर्मण्य जीवन के स्थान पर खुली हवा में सिक्तय जीवन
बिताना। सम्भवत: स्टोइक विचार सम्प्रदाय के अनुयाइयों के यकृत ठीक से
काम नहीं कर रहे थे। सम्भवत: एक्लेज्यास्ट के लेखक का यह विचार कि
सव कुछ मिथ्या है इसीलिए था कि वह पर्याप्त व्यायाम नहीं करता था।

कारण जो भी रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की भावावस्था ग्रासानी से सेवस की निन्दा की ग्रोर ले जा सकती है। सम्भवतः जो कारण हमने वतलाये हैं उनके सिवा कुछ ग्रीर दूसरे कारणों से भी ग्रात प्राचीन काल के उत्तर-युग में लोगों में सामान्यत्या थकान बढ़ी ग्रीर इस थकान की एक विचित्रता संयमित जीवन बिताने की भावना भी थी। दुर्भाग्यवश, इसी ह्रासोन्मुख ग्रीर विकृत काल में ईसाई धर्म की नैतिकता का निर्माण हुग्रा। बाद के युग के ग्रोजस्वी पुरुषों ने जीवन के प्रति उस दृष्टिकोण के ग्रनुसार जीने का यथासम्भव प्रयत्न किया है, जो विकृत, विथकित ग्रीर विभ्रमित व्यक्तियों ने ग्रपने लिए चुना था — ये लोग जीवशास्त्रीय मूल्यों ग्रीर मानव जीवन की सतत शृंखला की समभ-बूभ खो बैंटे थे। परन्तु यह चर्चा हमारे ग्रगले ग्रच्याय का विषय है।

### ईसाई नैतिकता

वेस्टरमार्क ने लिखा है: "विवाह की जड़ें कुटुम्ब में है, न कि कुटुम्ब की विवाह में।" ईसा-पूर्व समय में यह बात स्वयं सिद्ध ही थी परन्तु ईसाई मत के उदय के बाद ऐसा महत्व-पूर्ण साध्य बन गई है जिस पर जोर देने की ग्रावश्यकता है। ईसाई मत, ग्रीर विशेषकर सेन्ट पॉल ने, विवाह के सम्बन्ध में एक बिल्कुल ही नया दृष्टिकोग् संसार के सामने रखा। उन्होंने कहा, विवाह का मुख्य प्रयोग्जन सन्तानोत्पत्ति नहीं बल्कि ग्रनूढ़ागमन को रोकना है।

विवाह के सम्बन्ध में सेन्ट पाँल के विचार अपने फ़र्स्ट एपिस्टल टुद किश्चि-यन (कोरिन्थियन जनता के नाम पहले पत्र) में बड़ी स्पष्टता से प्रकट किए गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि वहां के ईसाइयों ने अपनी विमाताओं के साथ अनुचित सम्बन्ध रखने की विचित्र रीति अपना ली थी (कोर १, खण्ड १) और इसलिए सेन्ट पाँल ने सोचा कि इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में निम्नलिखित विचार प्रकट किए:

- १. श्रापने मुक्ते जिन वातों के सम्बन्ध में लिखा, उन पर मुक्ते यह कहना है: पुरुप के लिए श्रच्छा तो यही है कि वह स्त्री को छुए भी नहीं ।
- २. फिर भी श्रनूदागमन को रोकने के लिए, प्रत्येक पुरुष के एक पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का श्रपना एक पति ।
- इ. पित को चाहिए कि पत्नी के प्रति उचित हितैषणा रखे और उसी प्रकार पत्नी भी अपने पित की हित कामना करे।
- ४. पत्नी को अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं; यह अधिकार उसके पित को है और पित को अपने शरीर पर अधिकार नहीं; यह अधिकार उसकी पत्नी को है।

१. कोर० १, खरह ७, १-६ ।

- ५. परस्पर एक दूसरे की अनुमित हो तो दूसरी वात है अन्यथा आपस में एक दूसरे को धोखा मत दो । व्रत रखो और ईश्वर से प्रार्थना करो; और उसके वाद फिर इकट्ठे हो जाओ जिससे कि शैतान तुम्हें संयमहीनता के कारण प्रलोभन न दे सके ।
- ६. परन्तु यह मैं तुम्हारी अनुमित से ही कह रहा हूँ, तुम्हें आहा नहीं दे रहा ।
- काश कि सभी स्त्री-पुरुष मेरे जैसे होते । परन्तु ईश्वर ने प्रत्येक मानव को अनोखे ढंग का बनाया है; किसी में एक विशेषता है तो किसी में दूसरी ।
- इसिलए में अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूँ कि 'तुम्हारे लिए संयम और विरक्ति ही एकमात्र मार्ग है', जिसका एक अनुयायी में भी हूँ ।
- १. परन्तु यदि वे संयम से न रह सकें तो विवाह कर लें क्योंकि जलते रहने की वजाय विवाह कर लेना श्रच्छा है।

इस उद्धरण से पता चलता है कि सेन्ट पॉल ने वच्चों का कोई उल्लेख नहीं किया। विवाह के जीवशास्त्रीय प्रयोजन का उनके लिए तनिक भी महत्व नहीं था। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वे समभते थे कि भगवान मसीह का पुनरा-वतरण (अवतार) होने ही वाला है और संसार का अन्त समीप है। पुनराव-तरण के बाद मानवों को भेड़ों ग्रीर बकरियों में बाँट दिया जायेगा ग्रीर वास्तविक महत्व केवल इस बात का है कि उस समय ग्राप भेड़ों में सम्मिलित कर लिए जायें। सेन्ट पॉल का मत है कि मैथुन, चाहे विवाह के बाद ही हो, मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में बाधक होता है। (कोर १, खण्ड ८, ३२-३४) फिर भी विवाहितों का परित्राण सम्भव है, परन्तु अनूढ़ागमन घोर पाप है, और जो श्रनूढ़ागामी प्रायश्चित नहीं करेगा, वह अपने को वकरियों में पाएगा। भ मुभे याद है कि एक बार एक डाक्टर ने कहा था कि मैं तम्बाकू पीना छोड़ दूँ ग्रौर यह आदत छोड़ने के दौरान में जब कभी तलब हो तो खट्टी-मीठी गोलियां चूस लूँ क्योंकि इससे यह श्रादत छोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। सेन्ट पॉल ने भी विवाह का परामर्श कुछ इसी ढंग से दिया है। उनका यह कहना नहीं कि विवाह में भी उतना ही म्रानन्द है जितना कि मनूढ़ागमन में, परन्तु उनके विचार में दुर्बल मन वाले

१. भगवान मसीह के सच्चे अनुयायी उन की 'मेड़ें' कहलाते हैं, जो उनके नेतृत्व में मोच प्राप्त करेंगे और 'वकरियां' वे पापी हैं, जो अपने पापों का दण्ड भोगने नरक में जायंगे—अनुवादक

व्यक्तियों को विवाह के बाद प्रलोभन से बचने में सहायता मिलेगी। वे यह नहीं कहते कि विवाह में कोई प्रत्यक्ष लाभ है, या पित-पत्नी का प्रेम कोई सुन्दर या वांछनीय वस्तु है, ग्रौर न उन्हें कुटुम्व में ही कोई रुचि है। उनके विचारों में तो प्रमुख स्थान अन्दागमन का है और उनकी सारी सेक्स-सम्बन्धी नैतिक संहिता इसी को व्यान में रख कर गढ़ी गई है। यह तो वैसी ही बात है मानो कोई यह कहे कि रोटी बनाने का एकमात्र कारएा यह है कि लोग केक न चुराने लगें। सेन्ट भॉल हमें यह बताने का कष्ट नहीं करते कि उनके विचार में अनूढ़ागमन इतना बुरा क्यों है। ऐसा मालूम होता है कि मोजिज के सिद्धान्तों का परित्याग करके श्रीर इस प्रकार सुप्रर का मांस खाने योग्य होकर, वे यह दिखाना चाहते है कि उनकी नैतिकता भी उत्तनी ही कड़ी है जितनी कि कट्टर यहूदियों की थी। संभ-वतः कई युग तक सूत्रर के मांसाहार का निषेध होने के कारण, यहूदियों को वह भी अनूढ़ागमन जितना ही स्वादु लगता था और इसलिए सेन्ट पॉल को अपने धर्म में सात्विकता श्रीर संयम के तत्वों पर इतना बल देने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। ईसाई धर्म में सभी प्रकार के अनूढ़ागमन की निन्दा एक नई बात थी। प्रारम्भिक सम्यता की अधिकतर आचार-संहिताओं समान, श्रोलंड टेस्टामेंट में भी परस्त्रीगमन का निषेध है परन्तु परस्त्रीगमन को विवाहित स्त्री से सम्भोग के त्रर्थ में प्रयुक्त किया गया है । श्रोल्ड टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरएा के लिए, जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ मिस्र में गया तो वहां के राजा के सामने उसे अपनी बहिन कहा। राजा ने इस बात

श्रथं में प्रयुक्त किया गया है। श्रोल्ड टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ मिस्र में गया तो वहां के राजा के सामने उसे अपनी बहिन कहा। राजा ने इस बात का विश्वास करके सारा को रिनवास में ले लिया परन्तु जब बाद में उसे पता जला कि सारा श्रवाहम की पत्नी है तो उसे यह सोच कर बड़ा धक्का पहुँचा कि उनने अनजाने में पाप किया है। उसने अब्राहम को उलाहना दिया कि उस ने सच्ची बात क्यों छिपाई? प्राचीन काल में सामान्यतया इसी प्रकार की आचार-संहिता थी। जो स्त्री अपने पित के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से सम्भोग कराती थी उसे कुलटा माना जाता था किन्तु पुरुष की निन्दा तभी की जाती थी जबिक उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ सम्भोग किया हो। उस दशा में उसे सम्पत्ति के प्रति अपराध (सम्पत्ति अपहरण) का दोषी माना जाता था जैसा कि हम सेन्ट

पॉल से दिये गये उद्धरणों में देख चुके हैं। ईसाई मत की यह घारणा कि ग्रपने पित या पत्नी को छोड़ किसी अन्य के साथ सम्भोग अनैतिक वात है, इस विचार पर आधारित थी कि सभी प्रकार का लैंगिक सम्भोग, यहां तक कि पित और पत्नी का परस्पर मैथुन भी, खेदजनक है। समभ-वूभ वाले व्यक्ति इस प्रकार की भावना को, जो जैविकीय तथ्यों के भी विरुद्ध है, विकृत बुद्धिश्रम ही मानेंगे। यह घारणा ईसाई नैतिकता का स्थायी अंग है और इसी कारणा ईसाई धर्म का ग्रपना समूचा इतिहास एक ऐसी शक्ति रहा है जिस का रुभान मानसिक विकारों और जीवन के सम्बन्ध में अस्वस्थ धारणाओं की और रहा है।

चर्च के प्रारम्भिक काल में ईसाई गुरुग्रों ने सेन्ट पॉल के विचारों पर बल दिया श्रीर उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर बताया। ब्रह्मचर्य को पवित्र माना जाता था ग्रीर लोग शैतान से संघर्ष करने के लिए, जो उनकी कल्पना में वासनामय दृश्य भर देता था, मरुभूमि में तपस्या करने चले जाते थे।

चर्च ने स्नान करने की आदत पर आक्षेप किए। वे कहते थे कि जिस बात से शरीर अधिक आकर्षक बनता हो, वह पाप की ओर ले जाती है। गंदगी की प्रशंसा की जाती थी और 'पिवत्रता' की दुर्गन्ध में वृद्धि होती जाती थी। सेन्ट पॉल ने कहा--'शरीर और वस्त्रों की पिवत्रता का अर्थ है, आत्मा की अपिवत्रता।' जूं औं को दैवी मोती कहा जाता था और साधुजन का अनिवार्य चिन्ह यह था कि उसका शरीर जूं ओं से भरा हुआ हो।

परन्तु एकान्तवासी सेन्ट श्रवाहम ने, जो ईसाई धर्म स्वीकार करने के वाद पचास वर्ष तक जिए, धर्म परिवर्तन की तिथि से ही अपना मुंह या पर थोने से इनकार किया। कहा जाता है कि वह बहुत ही सुन्दर पुरुष थे और उनके जीवनी लेखक ने कुछ अजव-सी वात लिखी है कि "उनके मुख पर आत्मा की भलक" थी। सेन्ट एम्मॉन ने कभी कपड़े ही नहीं वदले थे। सिल्विया नाम की एक सुविख्यात कुमारी अपनी आदतों के कारण शारीरिक रोगों से पीड़ित थी। उसकी आयु साठ वर्ष की थी और उसने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार आयु पर्यन्त अपने हाथों की, अंगुलियों को छोड़ शरीर का कोई भी अंग थोने से इनकार किया। सेन्त यूफाई भिद्धाणियों के एक मठ में गयीं, जहां १३० भिद्धाणियां रहती थीं। उन्होंने कभी अपने पैर तक नहीं धोए थे और

१. हेवलॉक एलिस : स्टडीज इन द साइकॉलॉनी श्रॉफ सेवस, खएड ४, पृष्ठ ३१ ।

-स्नान का नाम सुन कर कांप उठती थीं। एक वार एक एकान्तवासी तपस्वी ने मरु-भूमि में एक नंगे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर नंगे रहने के कारण मैल और धूल से काला पड़ गया था और सकेंद्र वाल हवा में उड़ रहे थे। उसने सोचा कि शैतान ही दूसरे रूप में मेरी हाँसी उड़ाने श्राया है। वह व्यक्ति मिस्र की सेन्ट मेरी थीं, जो किसी समय सुन्दरी थी और भ्रव ४७ वर्षों से भ्रपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। भिन्नु कभी-कभी श्रपना स्वभाव वदल कर स्वच्छता पर उतर श्राते थे, जिसके लिए उनकी घोर निन्दा की जाती थी । अलग्जेन्डर नाम के एक एवट (मठाघिपति) ने अपने पूर्वजों का रोना रोते हुए कहा था: "हमारे पूर्वज अपना मुंह भी नहीं धोते थे, परन्तु हम्क सार्वजनिक स्नानागारों में जाते हैं।" मरुभूमि में स्थित एक मठ के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां पर पानी के अभाव के कारण भिक्तुओं को वड़ा कप्ट होता था। परन्तु एवट थ्योडिसियस की प्रार्थना पर वहां एक करना वहने लगा । पानी की प्रचुर मात्रा देख कर कुछ भिन्तु लोभ-संवरण नहीं कर सके श्रौर पुरानी मितन्ययता के पथ से भ्रष्ट हो गए। उन्होंने एवट को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि भरने पर एक स्तानागार वना दिया जाय । रनानागार तो वन गया, किन्तु भिन्नुक केवल एक वार ही वहाँ नहा पाये थे कि भएना वहना वन्द हो गया । इस घर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, रोए-धोए, व्रत रखा किन्तु किसी भी वात का प्रभाव नहीं पड़ा । पूरा एक वर्ष वीत गया । श्रन्त में एवट ने उस स्नानागार को तोड़ डाला, जिस पर दैवी प्रकोप था । श्रीर भरना फिर वहने लगा । १

स्पष्ट है कि जहाँ सेक्स के सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रचलित होंगे वहां सेक्स-सम्बन्ध होंगे भी तो उनका रुभान नृशंसता और कर्कशता की ओर ही होगा, जैसा कि मद्यनिषेध के अन्तर्गत मद्यपान का होता है। इस प्रकार प्रेम-कला मुला दी गई और विवाह में नृशंसता का तत्व आ गया।

"तपस्त्रियों ने लोगों के मन पर जितेन्द्रियता की महत्ता की गहरी श्रीर श्रमिट छाप छोड़ी परन्तु इसका सद्प्रभाव, विवाह पर उनके हानिकर प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। श्रादि गुरुश्रों के साहित्य में से विवाह प्रथा के दो-तीन सुन्दर वर्णन उद्धृत किए गए हैं, परन्तु इसके सम्बन्ध में उनकी जो साधारण धारणा थो, उससे श्रधिक मदी या श्रनाकर्षक वस्तु की कल्पना करना भी कठिन है। प्रकृति ने जिस सम्बन्ध की रचना मृत्यु के श्राधात से हुई चित की पूर्ति के उत्तम उद्देश्य से की है, श्रीर जो—

१. डब्ल्यू० ई० एच० लेके: हिस्ट्री ऑफ़ योरोपियन मॉरेल्स, खराड २, पृष्ठ ११७३ ११८।

जैसा कि लिनेयस ने प्रमाणित किया है-पुषों तक में है, उसे सदा त्रादम के पतन का परिखाम समभा जाता था। इस प्रकार विवाह को, लगभग पूर्ण रूप से, उसके निकृष्टतम पहलू में देखा जाता था । इस वात की लगभग उपेचा ही कर दी जाती थी कि इसके परिणामस्वरूप सुकोमल प्यार जागता है त्रीर सुन्दर तथा सालिक घरेंलू गुर्णो की उत्पत्ति होती है । तपस्वियों का उद्देश्य यह था कि लोगों को ब्रह्मचर्य-जीवन की श्रोर श्राकृष्ट किया जाय, फलस्वरूप विवाह को घटिया श्रवस्था माना जाता था । विवाह को मानव जाति को बनाए रखने श्रीर लोगों को इससे भी वड़ी बुराइयों से बचाने के लिए श्रावश्यक तो माना जाता था, श्रीर इसी श्राधार पर उचित भी कहा जाताथा, परन्तु इसे पतन की श्रवस्था ही माना जाताथा, जिससे वास्तविक पवित्रता के इच्छकों को वंचना ही चाहिए ! सेन्ट जेरोम के शक्तिशाली शब्दों में सन्त का एकमात्र ध्येय यह था कि "विवाह की लकड़ी को ब्रह्मचर्य के कुल्हाड़े से काट दो।" यदि उन्होंने कर्मी विवाह की प्रशंसा करना स्वीकार किया भी तो केवल इस कारण कि विवाह के फलस्वरूप कुमारिकाएं जन्म लेती हैं । विवाह-सम्बन्ध हो जाने के बाद भी संयम की भावना पूर्ववत उत्कट रहती थी । यह हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके कारण घरेलू जीवन के श्रन्य सम्बन्धों में किस प्रकार कटुता आ जाती थी। इस भावना के कारण विवाह के पवित्र-तम वन्धन में दस गुनी कट्ता आ जाती थी। पति वा पत्नी के मन में धर्म का आवेश श्राते ही पहला परिगाम यह होता या कि सुखी सम्बन्ध श्रसम्भव हो जाता था । दोनों में से जिस में भी धर्म की भावना ऋधिक उत्कट होती थी, उसकी तत्काल यह इच्छा होती थी कि एकान्तवास करूं श्रीर तपस्या करने लग्ं। श्रीर यदि सम्बन्ध विच्छेदं नहीं हो सकता था तो विवाहितावस्था में ही श्रलगाव का श्रस्वामाविक जीवन प्रारम्भ हो जाना था। धर्मगुरुत्रों के प्रवोधन-साहित्य श्रोर सन्त-गाथाश्रों में इस विचार सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि साहित्य की इस शाखा के ज्ञाता जानते ही हैं। कुछ उदाहरण देखिए: सेन्ट नाइलस के दो वच्चे थे तो उन्हें तपस्या करने की आकांचा हुई | उनकी पत्नी ने बहुत रोने-धोने के वाद उनसे अलग होना स्वीकार किया | सेन्ट एम्मॉन ने सुद्दागरात को ही अपनी पत्नी को विवाह के कुप्रभावों पर व्याख्यान दे डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों ने अलग होना स्वीकार कर लिया ! सेन्ट मेलानिया को अपने साथ शारीरिक सम्बन्य तोड़ लेने के लिए अपने पित को राजी करने में भरसक प्रयत्न करना पड़ा तव कहीं जा कर वे सफल हुईं। सेन्ट अब्राहम श्रपनी विवाह रात्रि को ही श्रपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए। कुछ समय वाद की गाथा है कि सेन्ट अलेक्सी ने भी यही किया, किन्तु कुछ समय बाद वे यरूशलम से लौट तो अपने पिता के घर गए जहां उनकी पत्नी उनके वियोग में देठी थी। उनकी

प्राथना पर दया करके उन्हें वहां रहने का स्थान दिया गया, जहांवे अयु पर्यन्त रहे । उनसे सभी घृणा करते थे, न उन्हें कोई जानता था और न मानता ही था।

परन्तु, केथॉलिक मत इतना प्रजीवशास्त्री नहीं रहा जितने कि सेन्ट पॉल श्रीर थे वेड के भिक्षु थे। सेन्ट पॉल के लेखों से तो यह लगता है कि विवाह को वासनापूर्ति का ही न्यूनाधिक उचित साधन मानना चाहिए। उनके शब्दों से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सन्तित-निरोध पर कोई आपत्ति होगी। इस के विपरीत यह ग्राभास होगा कि वे गर्भावस्था ग्रीर प्रसवकाल में निहित संयम को जोखिमपूर्ण मानते हैं। परन्तु चर्च (ईसाई धर्म) की धारएगा भिन्न रही है। रू। ढ़वादी ईसाई मत में, विवाह के दो प्रयोजन माने गए हैं : एक, जिसे सेन्ट पॉल ने माना है ग्रीर दूसरा है सन्तानोत्पत्ति। फलस्वरूप सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता उससे कहीं अधिक कठिन बन गई है। जितनी कि सेन्ट पॉल ने बना दी थी । मैयुन न केवल विवाह में ही उचित है, बल्कि पति-पत्नी भी गर्भाधान की आशा से सम्भोग न करें तो वह भी पाप है। सच तो यह है कि केथॉलिक चर्च के अनुसार, श्रीरस सन्तान की इच्छा से किया गया सम्भोग ही उचित कहला सकता है। परन्तु विवाह में केवल इसी प्रेरणा के कारण सम्भोग उचित बन जाता है चाहे इसमें कितनी ही ऋरता क्यों न हो, यदि मैथुन से मंतान-प्राप्ति की आशा हो, तो चाहे पत्नी को मैयुन से घृणा हो, पुनः गर्भाधान से उसके मर जाने का डर हो, रोगी या पागल सन्तान होने का भय हो या इतना धन भी न हो कि घोर दरिद्रता का निवारए हो सके, तो भी पति द्वारा भ्रपने वैवाहिक (सम्भोग करने के) श्रधिकारों पर इसरार करना सदा ही उचित माना जायेगा ।

इस विषय पर केथॉलिक शिक्षा के दो ग्राधार हैं। एक ग्रोर तो इसका ग्राधार संयम पर है, जिस का उपदेश सेन्ट पॉल ने दिया था ग्रीर दूसरी ग्रोर इस धारणा पर कि जितने ग्रधिक व्यक्ति, जन्म लें उतना ही ग्रच्छा है, क्योंकि प्रत्येक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी कारण से, जिसे में नहीं समभ सका, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि सभी व्यक्तियों के नरक जाने की भी उतनी ही ग्राशा है, जितनी मुक्ति पाने की ग्रीर यह बात भी पहले जितनी ही

जैसा कि लिनेयस ने प्रमाखित किया है—पुष्पों तक में है, उसे सदा श्रादम के पतन का परिखाम समभा जाता था । इस प्रकार विवाह को, लगभग पूर्ण रूप से, उसके निक्वध्तम पहलू में देखा जाता था । इस बात की लगभग उपेचा ही कर दी जाती थी कि इसके परिणामस्वरूप सुकोमल प्यार जागता है श्रीर सुन्दर तथा सालिक घरेलू गुणों की उत्पत्ति होती है । तपस्वियों का उद्देश्य यह था कि लोगों को ब्रह्मचर्य-जीवन की श्रोर श्राकृष्ट किया जाय, फलरवरूप विवाह को घटिया श्रवस्था माना जाता था। विवाह को मानव जाति को वनाए रखने श्रोर लोगों को इससे भी वड़ी बुराइयों से बचाने के लिए श्रावश्यक तो माना जाता था, श्रीर इसी श्राधार पर उचित भी कहा जाताथा, परन्तु इसे पतन की श्रवस्था ही माना जाताथा, जिससे वास्तविक पवित्रता के इच्छुकों को वंचना ही चाहिए । सेन्ट जेरोम के शक्तिशाली शब्दों में सन्त का एकमात्र ध्येय यह था कि ''विवाह की लकड़ी को महाचर्य के कुल्हाड़े से काट दो।'' यदि उन्होंने कर्मी विवाह की प्रशंसा करना स्वीकार किया भी तो केवल इस कारण कि विवाह के फलस्वरूप कुमारिकाएं जन्म लेती हैं । विवाह-सम्बन्ध हो जाने के वाद भी संयम की भावना पूर्ववत उत्कट रहती थी । यह हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके कारण घरेलू जीवन के श्रन्य सम्बन्धों में किस प्रकार कटुता श्रा जाती थी। इस भावना के कारण विवाह के पवित्र-तम वन्धन में दस गुनी कटुता आ जाती थी। पति या पत्नी के मन में धर्म का आवेश श्राते ही पहला परि**णाम यह होता या कि सुखी सम्वन्ध श्रसम्भव** हो जाता था। दोनों में से जिस में भी धर्म की भावना श्रिधिक उत्कट होती थी, उसकी तत्काल यह इच्छा होती थी कि एकान्तवास करूं श्रोर तपस्या करने लगूं। श्रोर यदि सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो सकता था तो विवाहितावस्था में ही श्रलगाव का श्रस्वामाविक जीवन प्रारम्भ हो जाना था। धर्मगुरुत्रों के प्रवोधन-साहित्य श्रोर सन्त-गाथाश्रों में इस विचार सम्प्रदाय का महलपूर्ण स्यान है, जैसा कि साहित्य की इस शाखा के ज्ञाता जानते ही हैं। कुछ उदाहरण देखिए: सेन्ट नाइलस के दो वच्चे थे तो उन्हें तपस्या करने की श्राकांचा हुई । उनकी पत्नी ने वहुत रोने-धोने के वाद उनसे श्रलग होना स्वीकार किया । सेन्ट एम्मॉन ने सुहागरात को ही अपनी पत्नी को विवाह के कुप्रभावों पर व्याख्यान दे खाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों ने अलग होना स्वीकार कर लिया। सेन्ट मेलानिया को अपने साथ शारीरिक सम्बन्य तोड़ लेने के लिए अपने पति को राजी करने में भरसक प्रयत्न करना पड़ा तव कहीं जा कर वे स्फल हुईं। सेन्ट अब्राहम श्रपनी निवाह रात्रि को ही श्रपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए। कुछ समय वाद की गाथा है कि सेन्ट अलेक्सी ने भी यही किया, किन्तु कुछ समय वाद वे यरूशलम से लौटं तो अपने पिता के घर गए जहां उनकी पत्नी उनके वियोग में देठी थी। उनकी

ं प्राथना पर दया करके उन्हें वहां रहने का स्थान दिया गया, जहांत्रे श्र.शु पर्यन्त रहे । उनसे सभी घृणा करते थे, न उन्हें कोई जानता था श्रीर न मानता ही था।

परन्तु, केथॉलिक मत इतना भजीवशास्त्री नहीं रहा जितने कि सेन्ट पॉल श्रीर थे वेड के भिक्ष थे। सेन्ट पॉल के लेखों से तो यह लगता है कि विवाह को वासनापूर्ति का ही न्यूनाधिक उचित साधन मानना चाहिए। उनके शब्दों से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सन्तित-निरोध पर कोई श्रापत्ति होगी। इस के विपरीत यह ग्राभास होगा कि वे गर्भावस्था ग्रीर प्रसवकाल में निहित संयम को जोखिमपूर्ण मानते हैं। परन्तु चर्च (ईसाई धर्म) की धारएगा भिन्न रही है। रू। ढ़वादी ईसाई मत में, विवाह के दो प्रयोजन माने गए हैं : एक, जिसे सेन्ट पॉल ने माना है ग्रौर दूसरा है सन्तानोत्यत्ति। फलस्वरूप सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता उससे कहीं ऋघिक कठिन वन गई है। जितनी कि सेन्ट पाँत ने वना दी थी । मैयुन न केवल विवाह में ही उचित है, बल्कि पति-पत्नी भी गर्भाधान की आशा से सम्भोग न करें तो वह भी पाप है। सच तो यह है कि केथॉलिक चर्च के अनुसार, श्रीरस सन्तान की इच्छा से किया गया सम्भोग ही उचित कहला सकता है। परन्तु विवाह में केवल इसी प्रेरणा के कारण सम्भोग उचित बन जाता है चाहे इसमें कितनी ही ऋरता क्यों न हो, यदि मैथुन से मंतान-प्राप्ति की त्राशा हो, तो चाहे पत्नी को मैयुन से घृणा हो, पुनः गर्भाधान से उसके मर जाने का डर हो, रोगी या पागल सन्तान होने का भय हो या इतना धन भी न हो कि घोर दरिद्रता का निवारए हो सके, तो भी पति द्वारा श्रपने वैवाहिक (सम्भोग करने के) श्रधिकारों पर इसरार करना सदा ही उचित माना जायेगा।

इस विषय पर केथॉलिक शिक्षा के दो आधार हैं। एक ओर तो इसका आधार संयम पर है, जिस का उपदेश सेन्ट पॉल ने दिया था और दूसरी ओर इस धारणा पर कि जितने अधिक व्यक्ति, जन्म लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी कारण से, जिसे मैं नहीं समक सका, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि सभी व्यक्तियों के नरक जाने की भी उतनी ही आशा है, जितनी मुक्ति पाने की और यह बात भी पहले जितनी ही

संगत है। उदाहरण के लिए, कथाँलिक मत के अनुयायी प्रोटेस्टटेंट लोगों को सन्तित निरोध के उपाय करने से रोकने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हैं और उनका यह विचार भी रहता है कि उन के राजनीतिक कार्य के कारण जो प्रोटेस्टेंट बच्चे जीवित हैं, उन में से अधिकतर मरने के बाद नरक में जायेंगे। इस दृष्टि से उन का कार्य निर्मम अवश्य जान पड़ता है परन्तु निस्सन्देह यह ऐसा रहस्य है जिसे सांसारिक लोग समक्ष पाने की आशा नहीं कर सकते।

केथॉलिक मत में विवाह के एक प्रयोजन में सन्तान की मान्यता ग्रांशिक है। वे लोग यह निष्कर्ष निकाल कर ही चुप हो जाते हैं कि जिस मैंथुन का प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति नहीं है वह पाप है। वे उस ग्रवस्था तक नहीं पहुँच पाए कि बांभपन के कारण विवाह-विच्छेद की ग्रनुमित दे सकें। कोई पुरुष सन्तान का कितना ही इच्छुक क्यों न हो, यदि उस की पत्नी बांभ है, तो उसके लिए ईसाई नैतिकता में कोई भी उपचार नहीं है। सच तो यह है कि विवाह के प्रत्यक्ष प्रयोजन —प्रजनन— का महत्व ग्रत्यन्त गौग है ग्रौर उसका मुख्य प्रयोजन पाप को रोकना ही है जैमा कि सेन्ट पॉल ने कहा है। ग्रनूढ़ागमन का महत्व इस क्षेत्र में भी है ग्रौर यहां भी विवाह को उसका विकल्प माना जाता है लेकिन उसे खेदजनक विकल्प ही समभा जाता है।

कथाँ लिक मत ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि विवाह एक पित्र संस्कार है भौर इस प्रकार जपर्यु क्त निकृष्ट धारणा पर पर्दा डाला जाता है। इस सिद्धान्त की व्यावहारिक प्रभावशीलता इस निष्कर्ष में है कि विवाह स्रविच्छेद्य है। पित-पत्नी जो चाहें करें। उन में से कोई एक पागल हो जाये या उपदंश का रोगी हो जाये, नियमित रूप से मद्यपान करने लगे या खुले आम किसी और के साथ रहने लगे—उनका परस्पर सम्बन्ध सदा अटूट रहता है। कुछ विशेष पिरस्थितियों में उन्हें अलग रहने की अनुमित चाहे मिल जाये, पर पुनिववाह का अधिकार नहीं दिया जाता। इसमें सन्देह नहीं कि इस कारण बहुत से मामलों में वड़ा क्लेश होता है लेकिन चूंकि इस क्लेश को देवी इच्छा माना जाता है, इसलिए इसे सहन करना ही चाहिए।

केथॉलिक मत में ऐसी कठोरता के साथ-साथ उस बात के प्रति सहिष्णुता की भावना भी रही है जिसे उसमें पाप माना जाता है। चर्च ने यह माना है कि सहज स्वभाव के कारएा मानवों से धर्माज्ञाग्रों के प्रमुसार चलने की श्रासा नहीं की जा सकती श्रीर इसलिए वह श्रनूढ़ागमन करने वालों को—यदि वे अपना पाप स्वीकार कर के उस के लिए प्रायश्चित करें—पापमुक्त करने के लिए तैयार रहा है। यह व्यावहारिक सहिष्णुता पादिखों की शक्ति बढ़ाने का उपाय मात्र था, क्योंकि पापमोचन वही कर सकते थे श्रीर श्रमूढ़ागमन के पाप का मोचन न हो तो उसका दण्ड श्रनन्त नरक ही है।

प्रोटेस्टेंट मत का दिष्टकोएा कुछ भिन्न रहा है। सिद्धान्त रूप में यह दृष्टि-कोण कम कठोर था, परन्तु व्यवहार में काफी कठोर था। लूयर पर इस कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा था कि "जलने की अपेक्षा विवाह कर लेना अच्छा है," वह एक भिक्ष्णो से प्रेम भी करता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ब्रह्मचर्यं-वत लिये रहने पर भी उसे ग्रौर भिक्षुणी को परस्पर विवाह का ग्रविकार है क्योंकि उसकी वासना इतनी प्रवल है कि यदि उस ने विवाह न किया तो वह घातक पाप की श्रोर भूक जायगा। प्रोटेस्टेंट मत ने इसी कारए। ब्रह्मवर्य की प्रशंसा का, जो कि केथोलिक मत की विशेषता थी, परित्याग किया । जहाँ भी प्रोटेस्टेंट मत का जोर था, वहीं इस वात की भी छोड़ दिया गया कि विवाह पवित्र संस्कार है। श्रौर कुछ दशाग्रों में तलाक की भी स्वीकृति दी गई। परन्तु केथोलिक लोगों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट अनुढ़ागमन को अधिक बुरा मानते ये श्रीर नैतिक श्राधार पर इसकी निन्दा श्रधिक कठोरता से करते थे। केथॉलिक मत में थोड़े-वहुत पाप की ग्राशा की जाती थी ग्रीर उससे निवटने के उपाय किए जाते थे। परन्तु इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट लोगों ने पाप-स्वीकरण ग्रीर पाप-मोचन के केथॉलिक-व्यवहारों को छोड़ दिया ग्रीर इस प्रकार उनमें पापी की स्थिति केथाँलिक मत के पापी की तुलना में ग्रधिक निराशाजनक होती थी। श्रायुनिक श्रमेरिका में इस श्रीभवृत्ति के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। वहाँ तलाक तो विल्कुल ग्रासान है, किन्तु परस्त्रीगमन की निन्दा जितनी कठोरता से की जाती है, उतनी ग्रधिकांश केथॉलिक देशों में नहीं की जाती है।

यह स्पष्ट है कि ईसाई-शिक्षा से उत्पन्न पूर्व-धारणाश्चों को यथासम्भव छोड़ कर, केथॉलिक ग्रीर प्रोटेस्टेंट दोनों रूपों में ईसाई नैतिकता की सारी प्रगाली की फिर परीक्षा करना ग्रावश्यक है। किसी की, विशेषकर बाल्यावस्था में, कोई बात बार-बार बलपूर्वक बताई जाय तो ग्रधिकतर दशाग्रों में उस पर इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसका अर्घचेतन मन पर भी पूरा अधिकार हो जाता है। हम लोगों में से ग्रधिकतर लोगों के ग्रधंचेतन मन, जो रूढिवादिता के सम्बन्ध में भ्रपने विचारों को बिल्कुल विमुक्त समभते हैं, वास्तव में इसी शिक्षा के भ्रधीन हैं। हमें अपने ग्राप से यह स्पप्ट पूछना चाहिए कि चर्च ने ग्रन्ढ़ागमन की निन्दा नयों की ? क्या हमारे विचार में, उनके पास अनुढ़ागमन की निन्दा के युवित-युक्त म्राधार थे ? यदि नहीं, तो क्या चर्च द्वारा प्रस्तुत ग्राधारों के ग्रतिरिक्त कुछ भीर ग्राधार हैं जिन से हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? प्रारम्भ में चर्च (धर्म गुरुश्रों) की श्रभिवृत्ति यह थी कि मैथुन में मूलतः कुछ श्रपवित्रता है, लेकिन यदि कुछ प्रारम्भिक शर्तों को पूरा करने के बाद मैथन किया जाये तो इसे क्षम्य माना जाना चाहिए। इस अभिवृत्ति को विशुद्ध ग्रंधविश्वास पर ग्राधारित मानना चाहिए क्योंकि इसको अपनान के कारण सम्भवतः वही थे, जिन पर हम पिछले ग्रघ्याय में विचार कर चुके हैं, ग्रौर जिनसे सेक्स-विरोधी ग्रभिवृत्ति के उत्पन्न होने का भय था। अर्थात् प्रारम्भ में जिन लोगों ने इस विचार को प्रचलित किया, उनकी मानसिक या शारीरिक या दोनों दशाएं रोग-युक्त रही होंगी । किसी विचार का ग्रत्यधिक प्रचलन ही इस वात का प्रमाएा नहीं कि वह सर्वेथा वेतुका नहीं था। बल्कि सच तो यह है मानवता में बहुमत मूर्खों का है ग्रीर इस-लिए ग्रधिक प्रचलित विचार के मूर्खतापूर्ण होने की ग्राशा ग्रधिक होती है ग्रौर वुद्धि-मत्तापूर्ण होने की कम । पील्यु द्वीप के निवासियों का विश्वास है कि अनन्तर म्रानन्द की प्राप्ति के लिए नाक छिदवाना ग्रावश्यक है, योरोपियनों का विचार है कि कुछ शब्दों का उच्चारए। करके सिर को गीला कर लेने से इस साध्य की पूर्ति ग्रधिक सुचारु रूप से हो सकती है (-तात्पर्य वपितस्मा के समय सिर जल छिड़कने से है—सं०) पील्यु द्वीप के निवासियों का विश्वास तो ग्रंधविश्वास माना जाता है, लेकिन योरोपियनों का विश्वास हमारे पवित्र धर्म का एक सत्य

माना जाता है। १

जेरेमी वेन्थम ने कार्य के स्रोतों की एक सारिगाी वनाई थी जिसमें तीन समानान्तर स्तम्भों में प्रत्येक मानवीय इच्छा का नाम लिखा है। इनका क्रम इस श्राधार पर रखा गया था कि लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, निन्दा करते हैं या तटस्य भावना से इन्हें देखते हैं। एक स्तम्भ में लिखा है "पेट्रपन" श्रीर उसके सामने ग्रगले स्तम्भ में लिखा है "भोजन के ग्रानन्द का ग्रनुराग।" मनोवेगों के प्रशंसात्मक नामों के स्तम्भ में देखिए तो "लोकहित" के श्रागे श्रगले स्तम्भ में 'दुर्भावना'' शब्द लिखा है। श्राप किसी नैतिक विषय पर स्पष्टता से कुछ सोचना चाहते हों तो में ग्राप को राय दूंगा कि वेन्यम का ग्रनुसरएा करें ग्रोर जब ग्राप के मस्तिष्क में यह वात बैठ जाये कि निन्दा के ग्रर्थ वाले प्रत्येक शब्द का एक समानार्थी शन्द ऐसा भी होता है जिसका ग्रभिप्राय प्रशंसा होता है, तब ग्राप उन शब्दों के प्रयोग की आदत डालें जिनसेन प्रशंसा प्रकट होती है और न निन्दा। "परस्त्रीगमन" ग्रीर "ग्रनुढ़ागमन" दोनों शब्द ऐसे हैं जिनसे घोर नैतिक भर्त्सना प्रकट होती है। श्रीर यही कारण है कि जब तक इन का प्रयोग होता रहेगा तब तक स्पष्ट रूप से सोचना कठिन है। परन्तु कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग वे कामुक लेखक करते हैं जिनका उद्देश्य हमारे ग्राचार को भ्रष्ट करना है। ऐसे लेखक "स्त्रियों के प्रति सेवाभाव" या "विधि के कड़े बन्धनों से मुक्त प्रेम" की वात करते हैं। दोनों शब्द-समूहों का उद्देश्य पूर्वाग्रह को जन्म देना है। यदि हम चाहते हैं कि ठंडे दिल से विचार करें तों हमें इन दोनों शब्द-समूहों से दूर रहना चाहिए । दुर्भाग्यव्दा, इस का परिखाम यह होगा कि हमारी साहित्यिक 🥕 शैली खराव हो जायेगी। प्रशंसा ग्रीर निन्दा के शब्द वड़े ग्राकर्षक ग्रीर रोचक होते हैं। पाठक लांछन या प्रशंसा की बौछार से प्रभावित हो जाता है श्रीर लेखक, थोड़ी सी चतुरता से ही, उसके भावों को जिघर चाहे मोड़ सकता है। हम चाहते हैं कि तर्कपूर्ण बात कहें, ग्रौर इसलिए हमें "विवाहेतर सेक्स-सम्बन्ध" जैसे स्रनाकर्षक तटस्थ वाक्यांशों का प्रयोग करना पड़ेगा । परन्तू यह सम्भवतः बहुत कठोर उपदेश होगा क्योंकि आखिर हम ऐसे विषय की बात

१. वेस्टरमार्क की पूर्वोल्लिखित पुस्तक, पृष्ठ १७०।

कर रहे हैं, जिसका मानवीय भावनाओं से गहरा सम्बन्ध है। यदि हम ग्रपने लेखन से भावनाओं का पूर्णत्या बहिष्कार करदें तो सम्भवतः इस विषय की प्रकृति का ज्ञान ही न करा सकें। सभी सेक्स-सम्बन्धी मामलों में प्रतिकृलता रहती है। वह इस पर निर्भर है कि उनका वर्णन, उसमें भाग लेने वाले करते हैं या वाहर के ईव्यिल व्यक्ति। जो हम करते है उसे "स्त्रियों के प्रति सेवाभाव" कहते हैं ग्रीर जो दूसरे करते हैं, उसे "ग्रनूढ़ागमन" कहते हैं। इसलिए हमें भावनारंजित शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। किसी विशेष ग्रवसर पर उनका प्रयोग भले ही कर लें, परन्तु यह यदा-कदा ही होना चाहिए। मुख्यत्या हमें तटस्थ ग्रीर वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए।

ईसाई नैतिकता ने यौन सदाचार पर बल दे कर ग्रनिवार्य रूप से स्त्रियों की स्थिति निकृष्ट बनाने में बहुत कुछ योगदान दिया है। नैतिकता का उपदेश देने वाले चूंकि पुरुष थे, इसलिए स्त्रियों को मायाविनी माना गया। नैतिकता की व्यवस्था यदि स्त्रियों के हाथ में होती तो पुरुष मायावी कहलाते। चूंकि स्त्रियाँ मायाविनी थीं, इसलिए यह वांछनीय माना गया कि उन्हें पुरुषों को ग्रपने मोहजाल में फंसाने के कम ग्रवसर दिये जायें। परिगाम यह हुग्रा कि सम्भ्रान्त महिलाग्रों पर वंघन लगा दिए गए ग्रीर जो स्त्रियाँ सम्भ्रान्त नहीं थीं उन्हें पापिनी माना जाता था ग्रीर उनसे बड़ा निरादरपूर्ण वर्ताव किया जाता था। ग्रभी ग्राधुनिक काल ही में स्त्रियों को उतनी स्वतन्त्रता मिल पाई है, जितनी उन्हें रोम-साम्राज्य में मिली हुई थी। जैसा कि हम देख त्रुके हैं स्थियों को ग्रलाम बनाने में पितृसत्तात्मक प्रगाली का बड़ा हाथ रहा है परन्तु इसका बहुत-कुछ प्रभाव ईसाई धर्म के उदय से कुछ पहले हट गया था। सम्राट् कॉन्सटेन्टाइन के बाद स्त्रियों को पाप से बचाने के बहाने उनकी स्वतन्त्रता फिर कम कर दी गई। ग्राधुनिक युग में पाप की धारणा के हास के साथ ही स्त्रियों को उनकी स्वतन्त्रता फिर मिलने लगी है।

ईसाई पादिरयों की रचनायें स्त्रियों के विरुद्ध कट्कितयों से भरी पड़ी हैं। स्त्री को नरक का द्वार और सभी मानवीय दुःखों का स्रोत माना जाता था। यह समभा जाता था कि उसे इस बात पर ही लज्जा आनी चाहिए कि वह स्त्री है। उसे सदा प्रायश्चित करना चाहिए वर्षोंकि उसी के कारण संसार पर इतने श्रिभिशाप श्राए हैं। उसे श्रिपनी वेशभूषा पर लज्जा श्रानी चाहिए वर्षोंकि यह उसके पतन की धोतक है। उसे विशेषकर श्रिपने सौन्दर्ध पर लज्जा श्रानी चाहिए वर्षोंकि शैतान का सबसे प्रवल हथियार यही है। धर्मगुरुओं की निन्दा का स्थायी विषय शारीरिक सौन्दर्थ रहा है। हां एक, श्रीर केवल एक, श्रिपवाद किया गया। यह देखा गया है कि मध्य युग में विश्रपों की निजी सुन्दरता उनकी कहीं पर श्रंकित होती थी। छठी शताब्दी में एक प्रान्तीय परिपद् ने स्त्रियों को उनकी श्रपवित्रता के कारण श्रपने नंगे हाथों में प्रसाद शहण करने का निषेध किया था। उनकी मूलरूप से श्रिथीन स्थिति वरावर बनाए रखी जाती थी।

इसी ग्रथं में सम्पत्ति ग्रीर ग्रानुवंशिकता की विधियों में ऐसा परिवर्तन किया गया जो स्त्रियों के हित के विरुद्ध था। पुत्रियों को दायभाग का ग्रधिकार फिर मिल गया तो इसका श्रेय फ्रांसीसी क्रान्ति के स्वतन्त्र विचारकों को ही है।

१. डब्ल्यू० ई० एच० लेकी, हिस्ट्री श्रॉफ योरोपियन मॉरेल्स, खरड २, पृष्ठ ३५७-५८।

## रोमेंटिक प्रेम

ईसाई धर्म और वर्बर जातियों की विजय के वाद स्त्री-पुरुष के सम्वन्ध नृशंसता के गर्त तक जा पहुँचे, जिसका प्राचीन विश्व में कई शताब्दियों तक नाम-निशान भी नहीं मिलता। प्राचीन संसार क्रूर ग्रवश्य था परन्तु नृशंस नहीं। तमी-युग में, धर्म श्रीर बर्वरता ने मिलकर जीवन के सेक्स-सम्बन्धी पहलू को पतित वना दिया । विवाह के बाद स्त्री को कोई ग्रधिकार नहीं मिलते थे, ग्रीर पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध के ग्रतिरिक्त ग्रौर किसी से सम्बन्व पाप था, इसलिए श्रसम्य पुरुष की नैसर्गिक पशुता पर बन्धन लगाने का कोई प्रयोजन ही न था। मध्य युग में अनितिकता बड़ी फैली हुई थी और जुगुप्सापूर्ण थी। विशप खुले आम भ्रपनी पुत्रियों के साथ पाप में लीन रहते थे और आर्कविशप भ्रपने ग्रनुग्रह-प्राप्त पुरुषों को श्रास-पास के क्षेत्रों में बिशप नियुक्त कर देते थे। १ इस बात में विश्वास बढ़ रहा था कि पादरियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार उपदेश से भिन्न था। पोप ग्रेगरी सप्तम ने इस बात के भरसक प्रयत्न किये कि पादरी लोग रखैलें न रखें, परन्तु एवेलार्ड के समय तक हम यह देखते हैं कि पोप हेल्योस से विवाह सम्भव मानता था ; क्योंकि उन्होंने ही यह विवाह सम्पन्न कराया, यह बात अलग है कि वह उसे बदनामी की बात भी समभता था। तेरहवीं शताब्दी के ग्रन्त में जा कर कहीं पादरियों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को कठो-रता पूर्वक लागू किया गया। परन्तु, पादरियों के स्त्रियों के साथ ग्रनुचित सम्बन्ध पहले की तरह जारी रहे, यद्यपि वे इन सम्बन्धों को सम्मानित या मनोरम स्वरूप

१. देखिए, ली की पुस्तक, हिस्ट्री श्रॉफ़ द इन्विवजीशन इन द मिडिल एजेज, खण्ड १, ५ छ ६-१४।

नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे भी वास्तव में इन सम्बन्धों को ग्रनैतिक ग्रीर ग्रपिवत मानते थे। सेक्स के सम्बन्ध में चर्च का दृष्टिकोण संयमपूर्ण था इसिलए वे प्रेम की संकल्पना को सुन्दर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। यह काम जन-साधारण को ही करना पड़ा।

जब पादरियों ने श्रपना वत तोड़ कर ऐसा जीवन विताना प्रारम्भ कर दिया जिसे वे स्वयं पापमय समभाते थे, तो वे जनसाधारण की तुलना में श्रधिक निकृष्ट हो गए; श्रीर इसमें श्रारचर्य की भी कोई वात नहीं है। व्यभिचार के कई इक्का-दुक्का उदाहरण मिलते हैं: जैसे कि पोप जॉन २३ वें, जिसे श्रगम्यागमन श्रोर परस्त्रीगमन के श्रतिरिक्त श्रीर कई श्रपराधों के लिए दिएडत किया गया ; कैंन्टरवरी में सेन्ट श्रागरदीन मठ के मनोनीत एवट के बारे में ११७१ में जांच की गई तो पता चला कि एक गांव हो में उसके १७ जारज वच्चे थे ; रपेन के सेन्ट पेजायो मठ के एवट के वारे में ११३० में यह प्रमाणित हो गया कि उसके ७० रखेलें थीं; लीज के विशप हेनरी तुतीय को १२७४ में ६५ जारज वच्चों का पिता होने के अपराध में पदच्यत किया गया । हम चाहे इन उदाहरणों पर अधिक वल न दें, लेकिन धर्म-परिपदों श्रीर धार्मिक विपयों के लेखकों को ने ऐसे वर्णन किए हैं, जिनसे पता चलता है कि रखैल रखने से नहीं श्रिपिन वड़ी बुराइयां विद्यमान थीं । यह देखने में श्राया कि जब पादरी विवाह कर भी लेते थे, तो इस कारण कि उन्हें मालम था कि उनके ये सम्यन्य श्रवैथ हैं, उनमें परनीव्रत का श्रभाव पाया जाता था । उन में दो-दो परिनयां रखना 'श्रौर किसी एक स्त्री के साथ अधिक देर तक सम्बन्ध न रखना तो साधारण सी वात थी। मध्ययुग के लेखकों की पुस्तकों में भिन्न िएयों के ऐसे मठों का उल्लेख है जो वेश्यालयों की भाति थे ; जहां शिशु हत्या श्रत्यधिक संख्या में होती थी । पादिरयों में श्रगम्यागमन इतना रूढ़ हो चुका था कि वार-वार कठोर विधियां वनानी पड़ीं जिनके द्वारा यह आज्ञा दी गई कि पादिरयों को श्रपनी मां या वहन के साथ न रहने दिया जाय । श्रप्राकृतिक प्रेम, निसका ईसाई धर्म ने लगभग उन्मलन करके संसार की वड़ी सेवा की थी, मठों में उस समय तक था ! सोलहवीं राताब्दी में धर्म-सुधार श्रान्दोलन (रिफ़ॉर्मेशन) के कुछ समय पहले यह शिकायत बहुत जोर से की जाने लगी कि गिर्जाघरों में पापस्वीकरण के कहीं को व्यभिचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। १

समूचे मध्य युग में चर्च की यूनानी-रोम परम्पराग्रों ग्रीर ग्रभिजात तंत्र

ख्ट्यु॰ई॰ एच॰ लेकी, हिस्ट्री श्राफ़ योरोपियन मॉरेल्स, खग्ड २, पृष्ठ ३५०,३५१ l

की जर्मन-जाति परम्पराश्रों में श्रद्भृत भेद रहा है। इन दोनों ने ही सम्यता के विकास में श्रपना योग दिया। परन्तु इनका योगदान एक दूसरे से विल्कुल भिन्न प्रकार का था। चर्च ने ज्ञान, दर्शन, धार्मिक नियम श्रीर ईसाइयत की एकता की संकल्पना दी—ये सभी बातें मेडीटरेनियन (प्रशान्त महासागरीय) क्षेत्र से मध्य- युग के पूर्व से चली श्रा रही परम्परा का परिगाम थीं। जनसाधारण ने साधारण- विधि, धर्म-निरपेक्ष सरकार के स्पष्टप को काव्य श्रीर रम्याख्यान दिया। यहां हमारा सम्बन्ध जिस योगदान से है, वह है: रोमेंटिक प्रेम।

यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि मध्य युग से पहले कोई जानता ही न था कि रोमेंटिक, शृंगारिक प्रेम, क्या वस्तु है, परन्तु इसे प्रेमावेश का साधारण रूप तो मध्य युग में ही स्वीकार किया गया। रोमेंटिक प्रेम का मूल तत्व यह है कि इस में प्रेम के पात्र को पाना वड़ा कठिन माना जाता है ग्रौर उसे वहुमूल्य -समभा जाता है। इसलिए कविता, गीत, शस्त्र-कला के प्रदर्शन या किसी भी श्रन्य ऐसे ढंग से, जो प्रेमिका के पसन्द हो, प्रेमिका को पाने की बड़ी चेष्टा की जाती थीं। प्रेमिका के बहुमूल्य होने का विश्वास उसे प्राप्त करने की कठिनाई के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारए। है। मेरा विचार है कि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस पुरुष को स्त्री की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती, उस स्त्री के प्रति उसकी भावना रोमंटिक प्रेम का रूप धारण नहीं करती । मध्य युग में रोमेंटिक प्रेम जिस रूप में दिखाई देता है वह प्रारम्भ में तो उन स्त्रियों के प्रति नहीं दिखाया जाता था जिनके साथ प्रेमी के उचित या श्रनुचित यौन सम्बन्ध हो सकते हों। यह श्रत्यन्त सम्भ्रान्त महिलाग्रों के प्रति दिखाया जाता था, जो नैतिकता या रूढ़ि की अभेच प्राचीरों के काररण श्रपने रोमेंटिक प्रेमियों से ग्रलग होती थीं। धर्म ने लोगों के मन पर सेक्स की अपवित्रता का इतना गहरा विश्वास विठा दिया था कि किसी महिला के प्रति तब तक किसी काव्यमयी भावना की अनुभूति नहीं हो सकती थी, जब तक कि उसे अलम्य न समभा जा सके। इसलिए प्रेम में सोंदर्य तभी आ सकता था जव कि वह आध्यात्मिक ही हो। आधुनिक युग के लोगों के लिए मध्य युग के कवि-प्रेमियों की मानसिक स्थिति की कल्पना करना भी बड़ा कठिन होगा।

वे उत्कट प्रएाय प्रकट करते थे परन्तु मिलन की इच्छा प्रकट नहीं करते थे ग्रीर म्राज के युग के लोगों को यह बात इतनी ध्रनोखी लगती है कि वे इस प्रकार के प्रेम को साहित्यक रूड़ि ही समभोंगे। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी यह प्रेम साहित्यिक रूढ़ि मात्र ही होता था श्रीर निस्तन्देह इस की साहित्यिक ग्रभिव्यक्ति पर रूढ़ियों की छाप रहती थी। परन्तु वीटा नूवा में दांते ने वीट्रिस के लिए जो प्रेम दिखाया है, वह कोरा पारम्परिक नहीं; बल्कि इसके विपरीत में तो यह कहूँगा कि वह इतना उत्कट मनोभाव है कि श्राज के युग के अधिकतर व्यक्ति उससे परिचित ही नहीं है। मध्य युग के उदात्त व्यक्ति पायिव जीवन को वुरा समभते थे। उनके विचार में हमारी मानवीय वृत्तियां भ्रष्टाचार ग्रीर मानवीय पाप से उत्पन्न हुई थी। उन्हें शरीर ग्रीर उसकी वासना से घृणा थी श्रौर उन्हें सच्चा श्रानन्द उसी प्रेम की कल्पना में दिखाई देता था, जिसमें सेक्स का कोई संम्मिश्रण न हो। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण प्रेम के क्षेत्र में वैसी ही श्रभिवृत्ति उत्पन्न हो सकती थी, जो दांते में दिखाई पड़ती है। किसी स्त्री से हार्दिक प्रेम तथा उसका सम्मान करने वाला पुरुप उसके साथ मैयुन का विचार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके लिए मैयुन तो, न्यूनाधिक मात्रा में, अपवित्र था। इसलिए उसका प्रेम काव्यमय श्रीर काल्पनिक रूप धारए। कर लेता था श्रीर उसमें स्वभावतः प्रतीकवाद भर जाता था। साहित्य पर इस सबका वड़ा प्रशंसनीय प्रभाव पड़ा, जैसा कि सम्राट फेडिरिक द्वितीय के दरवार में प्रेय-सम्बन्बी कविता के प्रादुर्भाव से लेकर नवजागृति (रिनेसैंस) ग्रान्दोलन के युग में उसके उत्कर्षतक उसके ऋमशः विकास से प्रकट होता है।

मध्य युग के उत्तर काल में प्रेम कैंसा था, इस का सबसे ग्रच्छा वर्णन हूर्जिगा की पुस्तक द वेनिंग श्रॉफ़ द मिडल एजेज (१९२४) में मिलता है । उस ने लिखा है:

"जब वारहवीं शताब्दी में प्रोवेंस के किवयों ने प्रेम की काब्य-संकल्पना में अपूर्ण कामना को मुख्य स्थान दिया, तभी सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ आया । प्राचीन काल में भी प्रेम की वेदंना का वर्णन था, परन्तु उस समय प्रेम की संकल्पना,

सुख की प्रत्याशा या करुणामय असफलता के अतिरिक्त कुछ न थी । पाइरामस और थिस्वे, सेफालस और प्रोक्रिस का भावात्मक तथ्य उनकी दुःखान्त मृत्यु में और भोगे हुए सुख के हृदय विदारक अन्त में था। इसके विपरीत दरवारी कविता का प्रमुख अंग कामना मात्र थी श्रौर इसलिए उसमें प्रेम की ऐसी संकल्पना वनी जिसकी पृष्ठभूमि अप्रत्यत्त थी। कित्रयों का नया आदर्श ऐसा था जिसमें शारीरिक प्रेम से सभी सम्बन्ध तोंड़े विना, सभी प्रकार की नैतिक आकांचाओं का समावेश हो सकता था। अब प्रेम ऐसा चेत्र वन गया जिसमें सभी नैतिक और सांस्कृतिक परिपूर्णता विकसित हो सकती थी । इसी प्रेम के कारण दरबारी प्रेमी पवित्र और सद्गुणी है। आध्यात्मिक तत्व का प्रभुत्व वढ़ता गया और तेरहवीं रातान्दी के अन्त में दांते और उसके मित्रों की मधुर नई शैली की परिसमाप्ति इस बात में हुई कि प्रेम पवित्रता और दैवी प्रेरणा की मनः स्थिति को जन्म देता है । अतिरेक की एक सीमा आ गयी । धीरे-धीरे इटली की किवता काम-भावना की श्रभिव्यक्ति के कम उदात्त स्तर पर लौटी । पेट्रार्क निश्चय नहीं कर पाता कि त्राघ्यात्मिक प्रेम का त्रादर्श अधिक अच्छा है या कि प्राचीन युग का अधिक स्वासाविक आकर्षण उत्तम है। दरवारो प्रेम की कृत्रिम प्रणालो का शीव्र ही परित्याग कर दिया गया श्रीर नव-जागृति युग के प्लेटोबाद के कारण, जो दरवारी प्रेम की संकल्पनाश्रों में निहित था, कामुक-काव्य के नए रूप उत्पन्न हुए, जिनका रुम्तान श्राध्यात्मवाद की श्रीर था। उसके बाद वे नाजुक रूप-भेर भी पुनः नहीं जाग सके जो कि दरवारी प्रेम में थे।

परन्तु फांस ग्रौर बर्गन्डी में यह विकास वैसा नहीं हुग्रा जैसा कि इटली में हुग्रा था, क्योंकि फांस के ग्रिभजात तंत्र के प्रेम सम्बंधी विचारों पर रोमांट ग्रॉफ द रोज का प्रभाव था, जिसमें शूरवीरों के प्रेम का उल्लेख था परन्तु यह नहीं कहा गया था कि यह प्रेम ग्रतृप्त प्रेम ही रहा। सच तो यह है कि यह चर्च के उपदेशों के प्रति जुगुप्सा का प्रतीक था ग्रौर विधिमयों की तरह इस बात पर बल दिया गया था कि जीवन में प्रेम का उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

इतिहास में ऐसे ऊपरी वर्ग का अस्तित्व अपवाद रहा है, जिसकी वौद्धिक श्रौर नैतिक धारणाएं प्रेम-कला में निहित हों और किसी भी युग में सभ्यता के आदर्श का प्रेम के आदर्श के साथ इतना अधिक संग्मिश्रण नहीं हुआ है । जिस प्रकार मध्य युग के महानुभावों ने धर्मशास्त्र को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न इसलिए किया कि सभी दार्श- निक विचार एक स्थान पर इकट्टे कर दिये जायें, उसी प्रकार दरवारी प्रेम का सिद्धान्त कम उदात्त चेत्र में, उन सब वातों पर लाग होता है जिनका सम्बन्ध उदात्त जीवन से हैं।

रोमन द ल रोज ने उस प्रणाली को नष्ट नहीं किया विलक इसके रुमानों का रूप बदल दिया औरउसकीविषय वस्तु में श्रिधिक जान डाल दी।

वह युग ग्रसाधारण रूक्षता का युग था, परन्तु रोमांट फ्राँफ द रोज में जिस प्रेम की परवी की गई है वह पादिरयों के कथनानुसार भले ही सदाचारपूर्ण न हो, पर वह वड़ा परिष्कृत, शौर्यपूर्ण ग्रौर भद्र है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के विचार ग्रमिजात तंत्र के लिए ही थे; उनके लिए यह ग्रावश्यक था कि न केवल कोई काम न हो बिल्क धमंगुहग्रों के ग्रत्याचार से भी थोड़ी बहुत मुन्तित हो। चर्च उन प्रतियोगिताग्रों से घरणा करते थे जिनकी प्रमुख प्रेरणा प्रेम थी; परन्तु उसमें इसे दवा सकने का सामर्थ्य नहीं था। इसी प्रकार वे शूरवीरोचित प्रेम प्रणाली का भी दमन करने में ग्रसफल रहे। ग्राज के लोकतन्त्रवादी युग में हम यह सहज ही में भुला देते हैं कि विभिन्त युगों में संसार ग्रमिजात तन्त्रों का कितना ग्राभारी रहा है। यह तो निश्चित है कि यदि शौर्य की गाथाग्रों सम्बन्धी रम्याख्यान न होते तो नव-जागृति के ग्रान्दोलन को प्रेम की पुनर्प्रतिष्ठा में इतनी सफलता कभी न मिलती।

नव-जागृति में धमंहीनों के प्रति जुगुप्सा के कारण प्रेम यद्यपि काव्यमय रहा, परन्तु यह साधारणतया ग्राघ्यात्मिक नहीं रह पाया। मध्य युगीन प्रथा के संबंध में नव जागृति ग्रान्दोलन के क्या विचार थे, यह तो डॉन विवक्सोट ग्रौर उसकी डल्सीनियां के विवरण से पता चलता है। फिर भी यह नहीं हुग्रा कि मध्य युग की परम्परा का प्रभाव समाप्त ही हो गया हो। सिडिनी की एस्ट्रो-केल एण्ड स्टेला में यह परम्परा भरी पड़ी है। ग्रीर शेवसपियर ने मिस्टर डब्ल्यू० एच० को जो सॉनेट सम्बोधित किए हैं, उन पर भी इस परम्परा का काफी प्रभाव दिखाई देता है। परन्तु सब बातों को देखते हुए, नव जागृति के युग का प्रेम-काव्य उल्लासमय ग्रीर सीधा-सादा है। साम्राज्ञी एलिजाबेथ के काल के एक किंव ने कहा है:

बू नाट मॉक मी इन दाई वेड व्हाइल दीज कोल्ड नाइट्स फीज मी डेड।

हूजिंगा, दी वेनिंग आफ द मिडल एजिज, पृष्ट ६५-६६

(शरद ऋतु की ठण्डी रातें मेरे लहू को जमाए दे रही है, तुम अपनी शैंया पर लेटी मेरा उपहास न करो )।

यह मानना पड़ेगा कि यह मनोभाव सीधा-सादा है और इस पर किसी अन्त-र्वाधा का प्रभाव नहीं, ग्रौर न इसे ग्राघ्यात्मिक ही कहा जा सकता है। परन्तु नवजागृति आंदोलन ने, मध्य युगीन आध्यात्मिक प्रेम से गह सीखा था कि काव्य को प्रेमोपसेवन का साधन वनाया जाय। सिम्बेलीन के पात्र क्लोटन को उपहास का पात्र माना जाता है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को रिभाने के लिए स्वयं प्रेम कविता नहीं लिख सकता और वह किसी दूसरे को धन देकर कविता लिखवाता. है-हार्क, हार्क, द लार्क (सुनो, युनो को किल)। यह कहना पड़ेगा कि कविता की दृष्टि से यह प्रशंसनीय प्रयत्न था । यह ऋद्भुत बात है कि मध्य युग से पहले यद्यपि प्रेम से सम्बन्धित काव्य काक़ी मात्रा में था, परन्तु ऐसा काव्य बहुत कम था जो प्रत्यक्ष रूप से प्रेमोपसेवन का ग्रंग हो। चीन के काव्य में ऐसी स्त्री के शोक की श्रभिव्यक्ति की गई है, जो अपने पति के वियोग में शोकातुर है। भारतीय रहस्यवादी काव्य भी है जिसमें ग्रात्मा को दुल्हन माना गया है, जो ग्रपने दूल्हा ईरवर की प्रतीक्षा में है। परन्तु ऐसा लगता है कि पुरुषों को ग्रपनी पसन्द की स्त्रियां प्राप्त करने में इतनी कम कंठिनाई होती थी कि उन्हें संगीत या काव्य के साधन से उन्हें रिकाने की ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी। कलाग्रों के दृष्टि-कोएा से वह स्थिति अवश्य ही शोचनीय होती है जबिक स्त्रियां भ्रासानी से उप-लव्य हों। सबसे अधिक वांछनीय बात तो यह है कि उन्हें प्राप्त करना कठिन हो, परन्तु ग्रसम्भव न हो । नव-जागृति के बाद से यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में रही हैं। कुछ कठिनाइयां ग्रान्तरिक थी ग्रीर कुछ वाहरी। ग्रान्तरिक कठिनाइयों का उद्गम प्रथागत नैतिकता के उपदेशों से उत्पन्न संकोच ही था।

रोमेंटिक म्रांदोलन में रोमेंटिक प्रेम भ्रपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया जिसका मुख्य प्रतिनिधि शैले को माना जा सकता है। जब शैंले प्रेम-रत होता था तो उसके मन में उत्कट मनोभाव भर जाते थे भौर उसकी कल्पना में ऐसे विचारों का उदय होता था, जिनकी भ्रभिन्यक्ति कान्य में होती थी। स्वाभाविक ही है कि वह सोचता था कि जिस मनोभाव के ये परिस्ताम हों, वह भ्रच्छा ही होगा,

श्रीर उसके विचार में प्रेम पर प्रतिवन्ध लगाने का कोई कारए। नहीं था। परन्तु उसका तर्क ग़लत मनोवृत्ति पर आधारित था। वह ग्रपनी कामनाओं की पूर्ति में पड़ी बाधाग्रों से प्रेरित होकर काव्य-रचना करता था। यदि कुलीन, परन्तु अभागी महिला एमिलिया विविद्यानी को कॉन्वेंट में न ले जाया गया होता, तो शैले को एपिएसीशिडिग्रोन लिखने की ग्रावश्यन ता न पड़ती। यदि जेन विलियम्स साध्वी पत्नी न होती तो शैलेने द रिकलेक्शन नामक रचना कभी न लिखी होती। जिन सामाजिक प्राचीरों का उसने कड़ा विरोध किया, वही उसके सबसे श्रच्छे ् इत्यों के उद्दीपन का ग्रावश्यक ग्रंग थीं। शैले में जो रोमेंटिक प्रम देखने को मिलता है, वह ग्रस्थिर सन्तुलन की स्थिति पर निर्भर है, जहां प्रथागत दीवारें खड़ी हैं, परन्तु वे ऐसी नहीं कि उन्हें लांघा न जा सके । यदि ये प्राचीरें ऐसी न हों या उनका ग्रस्तित्व ही न हो तो रोमेंटिक प्रेम के पल्लवित होने की ग्राशा नहीं की ण सकती। इसकी एक चरम सीमा चीन की प्रणाली में देखने को मिलती है: इस प्रणाली में पुरुष ग्रपनी पत्नी के ग्रतिरिक्त ग्रीर किसी सम्भ्रान्त स्त्री से नहीं मिल पाता, ग्रार जब पत्नी से उसकी तृष्ति नहीं होती तो वेश्यालय में जाता है। पत्नी उस के लिए चुन दी जाती है श्रीर उसे वह विवाह के दिन तक देख नहीं पाता । इसका परिगाम यह होता है कि उस के सारे सेक्स-सम्बन्ध रोमेंटिक प्त्रर्थ में प्रेम से विल्कुल ग्रलग रहते हैं । उसे ग्रपनी प्रेमिका को रिक्ताने के प्रयत्न् करने के ऐसे अवसर ही नहीं मिलते, जिनके कारए प्रेम-काव्य का जन्म होता है। इसके विपरीत, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति में, महान् प्रेम-काव्य की रचना कर सकने वाले पुरुष के अपने निजी आकर्षण के कारण, इतना सफल होने की: सम्भावना रहती है, कि उसे किसी स्त्री को जीतने के लिए अपनी कल्पना का पूर्ण हपेरा प्रयोग करने की ग्रावश्यकता शायद ही कभी पड़े। इस प्रकार प्रैम-काव्य प्रथा ग्रीर स्वतन्त्रता के बीच सूक्ष्म सन्तुलन पर निर्भर है, ग्रीर जहां यह सन्तुलन त्तनिक भी विगड़ जाये, वहां इसके समुन्नत रूप में होने की सम्भावना नहीं है।

परन्तु प्रेम का एकमात्र प्रयोजन प्रेम-काव्य ही नहीं है। रोमेंटिक प्रेम वहां भी हो सकता है जहां इसकी प्रेरणा कलात्मक ग्रभिव्यक्ति में परिणत न हो । मेरा श्रपना विश्वास है कि रोमेंटिक प्रेम जीवन के सर्वोत्तम उल्लास का स्रोत है । स्त्री पुरुष एक दूसरे को प्रेम करते हों श्रीर उस प्रेम में उत्कटता, कल्पना श्रीर कोम-लता हो, तो उस का श्रमूल्य महत्व है। श्रीर इस प्रकार के प्रेम से वंचित रहना किसी भी मानव के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। मैं समभता हूँ कि सामा-र्रेजिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस श्रानन्द के उपयोग की श्रनुमित हो, यद्यपि यह श्रानन्द जीवन का एक श्रंग ही हो सकता है, जीवन का मुख्य प्रयोजन नहीं।

म्राधुनिक युग में फांसीसी क्रांति के समय से यह विचार विकसित हुम्रा है कि विवाह रोमेंटिक प्रेम का ही परिएाम होना चाहिए। ग्राधुनिक युग के ग्रधिक-तर व्यक्ति, कम से कम अंग्रेजी भाषा-भाषी देशों में, ऐसे विचार को साधारण बात सगभते हैं लेकिन उस समय को वीते अभी अधिक देर नहीं हुई जब इसे कांतिकारी भ्रौर नया विचार समभा जाता था। एक सौ वर्ष पहले के उपन्यासों श्रीर नाटकों में मुख्यतया युवा पीढ़ी के उस संघर्ष का चित्रण होता था, जो उन्होंने माता-िता द्वारा दूल्हा-दुःहन के चुनाव पर आधारित पारम्परिक विवाह-प्रया के स्थान पर इस नये श्राधार की स्थापना के लिए किया। इस बात में सन्देह हो सकता है कि इस के प्रवर्त्तकों को जिन परिणामों की ग्रागा थी, वैसे ही अच्छे परिएाम हुए हैं या नहीं। मिसेज मेलाप्रॉप के इस सिद्धान्त के पक्ष में भो कुछ न कुछ भ्रवश्य कहा जा सकता है कि विवाह के बाद प्रेम भीर भ्रवि दोनों का प्रभाव कम हो जाता है श्रीर इसलिए मच्छा यही है कि प्रारम्भ में थोड़ी-सी अरुचि रहे। यह तो निश्चित है कि जत्र दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्बन्ध में सेक्स-ज्ञान प्राप्त किए बिना और रोमेंटिक प्रेम के प्रभाव में ग्राकर विवाह करते हैं तो दोनों एक दूसरे में उस सम्पूर्णता की ग्राशा करते हैं जो मानवों में सम्भव नहीं, ग्रीर वे यही संकल्पना करते हैं कि विवाह ग्रानन्द का एक ग्रनन्त स्वप्न है। यह बात उस स्त्री पर विशेष रूप से लागू होती है जिसका पालन-पोषण इस ढंग से हुम्रा हो कि वह श्रज्ञानी और पिवत्र रही हो श्रीर इस कारएा सेक्स की क्षुया श्रीर साह-चर्य में भेद न कर सकती हो ! ग्रमेरिका में ग्रन्य देशों की ग्रपेक्षा विवाह के सम्बन्ध में रोमेंटिक दृष्टिकोएा ग्रधिक गम्भीरता से भ्रपनाया गया है श्रौर वहां विधि श्रौर रिवाज समान रूप से चिरकुमारियों के सपनों पर ग्राधारित हैं। परिएाम यह

हुआ है कि वहां तलाक़ का प्रचलन अत्यधिक है श्रीर सुखमय विवाहितों की संख्या बहुत वम है। विवाह दो व्यक्तियों के साहचर्य-सुख से कहीं अधिक गम्भीर है। यह ऐसी प्रथा है जो समाज के ताने-वाने का संश्लिष्ट सूत्र है, क्योंकि इसी के परि-रणामस्वरूप सन्तान उत्पन्न होती है, श्रीर इसका महत्व पति-पन्नी की व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं अधिक व्यापक है। सम्भव है कि यह अच्छा हो — मेरे विचार में अच्छा ही है-कि रोमेंटिक प्रेम को ही विवाह की प्रेरणा होना चाहिए, परन्तु यह समभ लेना चाहिए कि जिस प्रकार के प्रेम से विवाह सुखी रह सकता है, श्रीर ग्रपने सामाजिक प्रयोजनों को पूरा कर सकता है वह प्रेम रोमेंटिक नहीं होता विलक्त कहीं अधिक हार्दिक, स्नेहपूर्ण और यथार्थ गदी होता है। रोमेंटिक प्रेम में प्रेम-पात्र सच्चे रूप में दिखाई नहीं पड़ता बल्कि सौन्दर्य के कुहासे में से दीखता है। इसमें सन्देह नहीं कि एक विशेष प्रकार की स्त्री, यदि उसे विशेष प्रकार का पति मिल जाये तो, विवाह के बाद भी उस कुहासे में लिपटी रहेगी। परन्तु यह तभी हो सकता है जब वह यथार्थ में अपने पित से कोई हार्दिक लगाव न रखे, ग्रपने ग्रन्तर के विचार ग्रौर भावनायें उससे छिपाए रखे और साथ हो एक सीमा तक अपने अंग की नग्नता को भी पति की दृष्टि से बचाती फिरे। परन्तु इस प्रकार की चालों से विवाह भ्रपने चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएगा। यह उत्कर्ष इस बात पर निर्भर है कि पति-पत्नी में ऐसी स्निग्ध श्रन्तरंगता हो जिस में भ्रम को कोई स्थान ही न हो। इसके ग्रतिरिक्त, यह दृष्टिकोए। कि विवाह के लिए रोमेंटिक प्रेम प्रावश्यक है, ग्रराजकतावादी है। इस में सेन्ट पॉल के दृष्टिकोगा के समान — चाहे यहां यह बात उल्टी दिशा में लागू होती है-यह बात भुला दी जाती है कि विवाह का महत्व तो सन्तान के कारए। होता है। सन्तान न हो तो सेक्स से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी प्रथा की ग्रावरयकता नहीं रहेगी, परन्तु सन्तान होते ही पति-पत्नी को, यदि सन्तान के प्रति उनमें तनिक जिम्मेदारी या स्नेह हो, यह महसूस करने पर विवश होना पड़ता है कि ग्रब सबसे ग्रधिक महत्व इस वात का नहीं रहा कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति क्या भावनायें है।

## दासता से स्त्रियों की मुक्ति

प्राज सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता की संक्रमण कालीन स्थिति मुख्यतया दो कारणों से है: पहला है गर्भरोधक साधनों का ग्राविष्कार ग्रीर दूसरा स्त्रियों की स्वाधानता । इनमें से पहले कारण पर मैं बाद में विचार करूँगा; इस ग्रध्याय का विषय तो दूसरा कारण है।

दासता से स्त्रियों की मुक्ति जनवादी आन्दोलन का ग्रंग है। यह फांस की कान्ति से ग्रारम्भ हुई, जबिक, जैसा हम पहले कह चुके हैं, विरासत सम्बन्धी विधियों में पुत्रियों के लिए लाभदायक परिवर्तन किया गया । मेरी वोल्स्टन काफ़्ट की पुस्तक विडीकेशन थ्रॉफ़ द राइट्स थ्रॉफ़ विमॅन (१७६२ ई०) उन विचारों का फल है, जिन्होंने फांसीसी कान्ति को जन्म दिया श्रीर जिनका जन्म फांसीसी कान्ति के कारएा हुआ। उनके समय से लेकर आज तक स्त्रियों द्वारा पुरुषों की बराबरी का दावा निरन्तर अधिक बलपूर्वक किया गया है और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। जॉन स्टुग्रर्ट मिल की पुस्तक सब्जेक्शन श्रॉफ़ विमॉन बड़ी तर्कसंगत पुस्तक है और उसमें दिल लगती दलीलें दी गई है। मिल के तुरन्त बाद की पीढ़ी के विचारशील लोगों पर उस पुस्तक का अत्यधिक प्रभाव रहा है। मेरे माता-पिता उसके शिष्य थे और मेरी माता १८६० ई० के दशाब्द में स्त्रियों के मता-विकार के पक्ष में भाषण दिया करती थीं। स्त्री-अधिकारों की वे इतनी अधिक सम-र्थंक थीं कि जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने पहली महिला डॉक्टर, श्रीमती गैरेट एन्डरसन की देख-रेख में प्रसव किया था। उस समय डॉक्टर एन्डरसन को योग्यता-भाष्त डॉक्टर नहीं बनने दिया गया था; वे प्रमाण-पत्र प्राप्त मिडवाइफ़ (दाई) मात्र थीं। प्रारम्भ के उन दिनों में स्त्री-ग्रधिकार ग्रान्दोलन ऊपरी ग्रौर मध्यवर्ग-

तक ही सीमित या और इस कारएा उसमें ग्रधिक राजनीतिक शिवत नहीं थी। स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए प्रत्येक वर्ष एक विधेयक संसद में लाया जाता था, परन्तु यद्यपि हर बार इसे प्रस्तावित किया जाता था ग्रीर कुछ खास लोग सदैव इसका समर्थन भी करते थे, लेकिन उस समय ऐसा कानून नहीं वन पाया। परन्तु उस काल के मध्य नगीं की स्त्री-ग्रधिकार के समर्थकों को श्रपने क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हुई भ्रौर वह यह कि १८८२ई० में मैरिड विमॅनस प्रॉगर्टी एक्ट-विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम (१८२२ ई०) — पास हो गया। इस अधि-नियम के पास होने तक स्थिति यह थी कि विवाहिता स्त्री की जो भी सम्पत्ति होती थी, उस पर उसके पति का नियन्त्रए। रहता था। हां, यदि कोई न्यास (ट्रस्ट) बना हो, तो वह उसकी पूँजी को व्यय नहीं कर सकता था। स्त्रियों के ग्रान्दोलन कां बाद का राजनीतिक इतिहास पुराना नहीं श्रीर सभी उसे जानते हैं; इसलिए उसे दोहराने की ग्रावश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि ग्रंधि-कतर सम्य देशों में स्थियों ने श्रवने राजनीतिक अधिकार जितनी तेजी से प्राप्त किये हैं, वैसा कोई भी उदाहरएा पुराने समय में नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में यह सोचने की बात है कि ग्रधिकारों की प्राप्ति दृष्टिकोए। में ग्रामुल परिवर्तन की चोतक है। इसकी तुलना दासता के उन्मूलन से की जा सकती है, परन्तु भ्राय-निक युग में योख्प के देशों में दासता थी ही नहीं श्रीर न उसका सम्बन्ध इतनी प्रगादता से था जितना कि स्त्री-पुरुषों के परस्पर सम्बन्ध में है।

मैं समभता हूँ कि इस अचानक परिवर्तन के दो कारण है: एक ग्रोर तो यह जनवाद के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रभाव था, जिसके कारण स्त्रियों की मांगों का कोई भी तर्क-संगत उत्तर ढूँढना ग्रसम्भव था ग्रीर दूसरी ग्रोर यह बात थी कि उन स्त्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी जो घर से बाहर जाकर स्वयं प्रपनी ग्राजीविका कमातीं थीं ग्रीर ग्रपने दैनिक जीवन के सुख के लिए ग्रपनेपिता या पित के ग्रनुग्रह पर निर्भर नहीं थीं। युद्ध काल में यह स्थित ग्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी, जब स्त्रियों को वे ग्रियकतर काम करने पड़े जो कि पुरुष किया करते थे। युद्ध से पहले स्त्रियों के मताधिकार के विरुद्ध साधारणत्या एक यह ग्रापत्ति की जाती थी कि स्त्रियों का रुभान शान्तिवाद की ग्रीर रहेगा।

युद्ध-काल में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस ग्रारोप का खण्डन कर दिखाया, ग्रौर युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें मताधिकार दे दिया गया। सम्भव है कि स्त्री-ग्रिधकार ग्रान्दोलन के ग्रादर्शवादी ग्रग्रगामियों के लिए यह परिणाम निराशाजनक रहा हो, क्योंकि उनका विचार था कि स्त्रियों के राजनीति में पदा-पंण करने से राजनीति का नैतिक स्तर ऊंचा उठ जायेगा। परन्तु ऐसा लगता है कि ग्रादर्शवादियों के भाग्य में ही लिखा है कि वे जिस बात के लिए संघर्ष करते हैं, उसकी प्राप्ति उन्हें ऐसे रूप में होती है जिससे उनके ग्रादर्शों का नाश हो जाता है। निस्संदेह, स्त्रियों के ग्रधकार वास्तव में इस विश्वास पर निर्भर नहीं थे कि स्त्रियां नैतिक या किसी ग्रन्य दृष्टि से पृष्ठ्यों से ग्रधिक ग्रन्छी है। वे मानवों के रूप में स्त्रियों के ग्रधिकार चाहते थे, बल्कि उनकी यह मांग जनवाद के पक्ष में साधारण तर्क पर ग्राधारित थी। लेकिन जैसा कि किसी दिलत वर्ग या देश द्वारा ग्रपने ग्रधिकारों की मांग के समय होता है, स्त्री-ग्रधिकारों के समत्रकों ने यह कह कर सामान्य तर्क की पुष्टि करनी चाही कि स्त्रियों में कुछ विशेष ग्रण है ग्रीर साधारणतया यह यहा गया कि ये गुण नैतिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

परन्तु राजनीतिक दासता से स्त्रियों की मुक्ति का सम्बन्ध हगारे विषय से अप्रत्यक्ष ही है। विवाह ग्रौर नेतिकता के सम्बन्ध में तो महत्व सामाजिक दासता से स्त्रियों की मुक्ति का है। प्रारम्भिक काल में ग्रौर पूर्वी जगत में ग्राज तक, स्त्रियों में सदाचारण निष्ठा को उन्हें पृथक रखकर उपलब्ध किया गया। उन्हें ग्रपन मन पर नियन्त्रण रखने योग्य बनाने की कोई चेष्टा नहीं की गई, बिक्त इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया कि उन्हें पाप करने का कोई ग्रवसर न दिया जाये। पिरचमी जगत में इस पद्धित को कभी पूर्गरूपेण नहीं ग्रपनाया गया, परन्तु सम्भ्रान्त स्त्रियों को बचपन से ही इस बात की शिक्षा दी गई कि पित के ग्रितिरिक्त किसी से भी मैंयुन बहुत भयंकर बात है। इस शिक्षा की विधियां जितनी सम्पूर्ण होती गई, उतने ही वाध्य-बन्धन कम-से-कम होते रहे। बाध्य-बन्धन हटाने में जिन्होंने सबसे ग्रधिक काम किया, उन्हें विश्वास था कि ग्रान्तिक बन्धन ही पर्याप्त होंगे। उदाहरण के लिए, यह समभा जाता था कि ग्रवि-वाहिता युवती के साथ सखी-सहचरी की ग्रावश्यकता नहीं क्योंकि किसी भद्र

युवती को, जिसका पालन-पोपएा उचित ढंग से हुग्रा है, युवकों की कुचेष्टाग्रों के म्रागे भुक्तने के चाहे कितने ही ग्रवसर क्यों न मिलें, वे पथभ्रब्ट नहीं होंगी। जब मैं युवा था उन दिनों श्रधिकतर सम्भ्रान्त स्त्रियां यह सोवती थीं कि ग्रधिकांश स्त्रियों को मैयून अरुचिकर लगता है श्रीर वे केवल कर्नव्य की भावना से ही पति के साथ मैथुन को सहन कर लेती हैं। इस विचार के कारएा वे अपनी पुत्रियों को उससे कहीं अधिक स्वतन्त्रता देने का जोखिम उठाने वो तैयार थीं; जितनी कि अधिक यथार्थवादी युगों में उचित समभी जाती थी। इसके परिगाम सम्भ-वतः वैसे नहीं हुए जैसा कि आशा थी, और यह अन्तर पत्नियों और अविवाहित स्त्रियों के लिए समान रूप से रहा है। विक्टोरिया युग में स्त्रियां मानो एक मान-सिक कारागार में थीं भीर बहुतेरी स्त्रियां आज भी उसी दशा में हैं। ये बन्चन चैतना में स्पष्ट नहीं थे क्योंकि इनका स्रोत ग्रर्व चेतन मन की ग्रन्तर्वाधाग्रों में था। हमारे काल के युवा व्यक्तियों में अन्तर्वाधायों का ह्वास हुया है, जिसके परिएा। मस्वरूप उनकी चेतना में वे सहजवृत्तिमूलक कामनायें फिर प्रकट हो हो गयी है जो ग्रीचित्य की कड़ी वारएएग्रों के नीचे दवी पड़ी थीं। एक देश या वर्ग में ही नहीं बल्कि सभी सम्य देशों ग्रीर वर्गों में, इसका सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता पर बड़ा कान्तिकारी प्रभाव पड़ा है।

स्त्रियों ग्रीर पुरुषों की बराबरी की मांग प्रारम्भ से ही न केवल राजनीतिक मामलों विक् सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता के बारे में भी थी। मेरी वोल्स्टनकाएट का दृष्टिकोण सर्वेथा ग्राधृनिक था, परन्तु उसके बाद के स्त्री-ग्रधिकारों के समर्थकों ने इस सम्बन्ध में उसका ग्रमुकरण नहीं किया। इसके विपरीत उनमें से ग्रधिकतर कठोर नैतिकतावादी थे, जिनकी इच्छा थी कि पुरुषों पर भी वे नैतिक बन्धन लगा दिये जायें जो ग्रव तक केवल स्त्रियों पर ही लगते थे। परन्तु १६१४ ई० से युवितयों ने, सिद्धान्तों पर बहस-मुबाहिसा किये विना, भिन्न रास्ता ग्रपना लिया है। इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध की भावात्मक उत्तेजना ही एक कारण था जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने ऐसा किया, परन्तु यह बात न होती तो भी शीझ ही वे इस रास्ते का अनुसरण करतीं। पहले स्त्रियों के सतीत्व की दो मुख्य प्रेरणाएं थीं: नरकाग्नि का भय या गर्भाधान का डर। इनमें से एक का निराकरण धार्मिक

रूढ़ियों के ह्रास के कारण हो गया ग्रोर दूसरे को गर्भरोधकों ने हटा दिया। कुछ समय तक तो रिवाज ग्रीर मानसिक ग्रक्मण्यता के कारण पारम्परिक नैतिकता बनी रही लेकिन युद्ध के धक्के ने इन प्राचीरों को गिरा दिया। ग्राज के युग में स्त्री-ग्रिधकारों के समर्थकों को पुरुषों के "दुर्गुणों" पर प्रतिबन्ध लगाने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि तीस वर्ष पहले थी। ग्राज तो उनकी मांग यह है कि उन्हें भी वे सब बातें कर पाने की इजाजत हो, जिनकी इजाजत पुरुषों को हो। इनसे पहिले वाले समर्थक नैतिक दासता में समानता चाहते थे, परन्तु ये नैतिक स्वतन्त्रता में समानता चाहते हैं।

सभी यह स्रान्दोलन बिल्कुल प्रारम्भिक स्रवस्था में है श्रीर यह कहना ग्रस-मन है कि इसका भावी स्वरूप क्या होगा। इसके समर्थक श्रीर इसे कार्यरूप में परिएात करने वाले ग्रधिकतर युवा हैं। जिन लोगों का प्रभाव है या जो महत्व-शाली व्यक्ति हैं, उनमें इस म्रान्दोलन के समर्थकों की संख्या बड़ी कम है। पुलिस, कानून, चर्च श्रीर उनके माता-पिता-शक्ति के इन भण्डारों को—जब भी तथ्यों का पता चलता है तो वे उनका विरोध करते हैं परन्तु युवाग्रों में इतना दयाभाव है कि वे उन लोगों से तथ्य छिपाते हैं जिन्हें उनके कारए। कष्ट होता हो। जज लिडसे जैसे जो लेखक तथ्यों की घोषए।। करते हैं, उनके बारे में वृद्धगए। यह सोचते हैं कि वे युवा पीढ़ी को बदनाम कर रहे हैं। यद्यपि युवा पीढ़ी को पता ही नहीं होता कि उसे बदनाम किया जा रहा है।

इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की स्थित बड़ी ग्रस्थिर होती है। प्रश्न यह है कि दोनों में से कौन-सी बात पहले होगी: या तो वयोवृद्धों को तथ्यों का पता चल जायगा ग्रीर वे युवा पीढ़ी को मिली नयी स्वतन्त्रता छीनने के लिए प्रयत्न करने लगेंगे ग्रीर या युवा पीढ़ी के लोग बड़े होने पर प्रतिष्ठा ग्रीर महत्व की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण नयी नैतिकता को सत्ता की ग्रनुमित संभव हो जाएगी। यह माना जा सकता है कि कुछ देशों में इनमें से एक परि-णाम होगा ग्रीर कुछ में दूसरा। इटली में, जहां ग्रन्य सभी वातों की तरह ग्रनैतिकता के क्षेत्र में भी परमाधिकार सरकार ही के हाथ में है, "सदाचार" लागू करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। रूस में इसके विल्कुल विपरीत बात हो रही है, क्योंकि वहां सरकार नयी नैतिकता के पक्ष में है। जर्मनी के जिन भागों में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, वहां आशा की जा सकती है कि स्वतन्त्रता की विजय होगी, लेकिन जहां केथॉलिक रहते हैं वहां मामला संदिग्ध है। इस बात की वहुत कम सम्भावना है कि फांस में वहां की जनता बहुत दिन से चली आ रही उस परम्परा के बन्धनों से मुक्त हो सकेगी, जिसमें कुछ रूपों में अनैतिकता की अनुमित है, लेकिन उन बन्धनों से परे कोई अनैतिकता नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कह सकता कि इंगलैण्ड और अमेरिका में क्या होगा।

परन्तु एक क्षण के लिए यह तो सोचिए कि स्त्री-पुरुषों के साथ समानता की मांग का तर्क-संगत निष्कृषं क्या निकलता है। ग्रादिकाल से ही पुरुषों को, सिद्धान्त रूप में नहीं तो व्यवहार रूप में, अनुचित सेक्स-सम्बन्ध रखने की अनुमति रही है। पुरुष से यह श्राशा कभी नहीं की गयी कि विवाह तक उसने कभी सम्भोग न किया हो श्रीर विवाह के बाद भी परस्त्री से उसके सम्बन्धों का, उसकी पत्नी श्रीर पड़ोसियों को कभी ज्ञान न हो, तो उन्हें बहुत बुरा नहीं माना जाता। इस प्रणाली का ग्रस्तित्व वेश्याओं के कारण ही सम्भव हो पाया है। लेकिन वेश्या-वृत्ति की प्रथा ऐसी है, जिसे ग्राधुनिक युग में उचित प्रमािगत करना कठिन है ग्रीर कोई यह नहीं कहेगा कि जो पत्नियां अपने पतियों की तरह ही, बिना सदाचार के सदाचार का ढोंग बनाए रखना चाहती हों, उनकी सन्तुिष्ट के लिए पुरुष-वेश्याग्रों का एक वर्ग बना दिया जाये और इस प्रकार स्त्रियों को वही अधिकार प्रःप्त हों जो कि पुरुषों को प्राप्त है। लेकिन आज के युग में, अधिक आयु में विवाह किया जाता है श्रीर यह निव्चित है कि ऐसे पुरुष बहुत कम संख्या में मिलेंगे जो अपने वर्ग की स्त्री के साथ घर वसाने योग्य होने तक संयमी रहे हों। ग्रीर यदि श्रविवाहित पुरुष संयमी नहीं रहेंगे तो बराबरी के श्रधि हारों के श्राधार पर. स्रविवाहित स्त्रियां भी यह कहेंगी कि उन्हें भी संयम करने की स्रावश्यकता नहीं है। नैतिकतावादी लोगों के लिए यह स्थिति ग्रवश्य शोचनीय है। कोई भी परम्परा-निष्ठ नैतिकतावादी सोचने का कष्ट करे तो उसे पता चलेगा कि व्यावहारिक रूप में वह दोमुँही नीति में विश्वास रखता है, ग्रर्थात् उसका दृष्टिकोए। यह है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में यौन सदाचार का होना अधिक आवश्यक है। तर्क के

रूप में तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि सैद्धान्तिक नैतिकता की दृष्टि से पुरुषों को भी संयम वरतना चाहिए; लेकिन इस का स्पष्ट प्रत्युत्तर यह है कि पुरुषों पर संयम लागू करना ग्रसम्भव है, क्योंकि वे छिप कर ग्रासानी से पाप कर सकते हैं। इस प्रकार परम्परानिष्ठ नैतिकतावादी स्त्री की ग्रपनी इच्छा के विरुद्ध, न केवल पुरुष ग्रीर स्त्री की ग्रसमानता, बिल्क इस बात में भी विश्वास करने पर विवश होता है कि युवक के लिए ग्रपने वर्ग की युवती की ग्रपेक्षा वेश्या के साथ सम्भोग करना ग्रधिक ग्रच्छा है, यद्यपि यह बात निश्चित है कि वेश्या की ग्रपेक्षा ग्रपने वर्ग की युवती के साथ उसके सम्बन्ध धन के लोभ से नहीं होते ग्रीर उनमें स्त्रेष्ठ ग्रीर सुव की सम्भावना भी है। परन्तु नैतिकतावादी उस नैतिकता की पैरवी करने के परिएामों पर विचार नहीं करते, जिसके पालन का उन्हें विश्वास नहीं है। वे समभते हैं कि जब तक वे वेश्यागमन की पैरवी नहीं करते, तब तक उन्हें इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता कि वेश्यावृत्ति उन्हीं की शिक्षा का ग्रनिवार्य परिएाम है। परन्तु यह तो इस सर्व विदित बात का एक उदाहरए है कि हमारे युग के पेशेवर नैतिकतावादी में भी चतुरता होती है।

ऊपर जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उनमें स्पष्ट है कि जब तक ग्रांधकतर पुरुषों के लिए ग्रांथिक कारणों से जल्दी विवाह कर पाना ग्र-सम्भव होता है और बहुत-सी स्त्रियों का विवाह हो ही नहीं पाता, पुरुषों और स्त्रियों की समानता के लिए, स्त्रियों के सदाचार के परम्परागत मानकों को ढीला करना पड़ेगा। यदि पुरुषों को विवाह से पहले सम्भोग की ग्रनुमित दी जाती है (जैसा कि वास्तव में है) तो स्त्रियों को भी इस बात की ग्रनुमित होनी चाहिए। भीर उन सब देशों में, जहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ग्रधिक होने के कारण बहुत-सी स्त्रियों को पति नहीं मिल पाते, उन्हें सेक्स-सम्बन्धी ग्रनुभव से वंचित रखना ग्रन्याय है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्री-ग्रधिकारों के ग्रान्दोलन के ग्रग्रगामियों ने इस प्रकार के परिणामों की कल्पना नहीं की थी, परन्तु उनके ग्राधिनक ग्रनुयायों इस बात को स्पष्टितया ग्रनुभव करते हैं। ग्रीर जो भी इन निगमनात्मक तथ्यों का विरोध करता है उसे इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वह स्त्रियों के प्रति न्याय का समर्थक नहीं है।

पुरानी बनाम नई नैतिकता के इस प्रश्न से एक स्पष्ट समस्या उत्पन्न होती है। यदि कुमारियों से ग्रक्षत-योनि रहने ग्रौर पत्नियों से सतीत्व की मांग नहीं की जाती है, तो यह ग्रावश्यक है कि या तो कुटुम्ब की सुरक्षा की नई पद्धतियाँ खोजी जायें ग्रौर या कुटुम्ब का छिन्न-भिन्न होना स्वीकार कर लिया जाये। यह कहा जा सकता है कि सन्तानोपत्ति विवाह में हो होनी चाहिए ग्रौर विवाहेतर मैयुन को गर्भरोधकों के प्रयोग से निष्प्रभावी वना देना चाहिए। उस दशा में सम्भवं है कि पति ऋपनी पत्नी के प्रेमियों के प्रति इतने ही सहिष्णु वन सकें जितने कि पूर्वीय देशों के लोग हिजड़ों के प्रति होते हैं। ग्रभी तक इस योजना की किठनाई यह है कि हमें गर्भरोधकों की प्रभावशीलता ग्रीर पितयों की सत्यवादिता पर उससे कहीं श्रधिक भरोसा करना पड़ेगा, जितना कि तर्क-संगत लगता है। परन्तु समय के साथ इस कठिनाई को कम किया जा सकता है। नयी नैतिकता के साथ मेल खाने वाला दूसरा विकल्प यह है कि महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा के रूप में पितृत्व का ह्वास हो जाये ग्रीर राज्य पिता के कर्त्तव्य संभाल ले। कुछ विशेष मामलों में, जहां पुरुष को विश्वास हो कि वच्चा उसी का है और उसे वच्चे से स्नेह हो, तो वह माँ ग्रोर वच्चे के भरगा-पोषगा की व्यवस्था करता रहे जैसा कि श्राजकल के पिता करते हैं, परन्तु कानून उसे ऐसा करने पर विवश नहीं कर सकता । इसमें सन्देह नहीं कि सभी वच्चों की स्थिति ग्राजकल के उन जारज वच्वों जैसी होगी जिनके पिता का पता नहीं होता; अन्तर केवल इतना होगा कि राज्य इसे सामान्य बात मान कर उनके भरएा-पोषएा के लिए ब्राज की अपेक्षा अधिक प्रयत्नशील रहेगा।

यदि इसके विपरीत, पुरानी नैतिकता को फिर से प्रतिष्ठापित करना हो तो कुछ ग्रावश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। उनमें से कुछ तो ग्रांज भी उठाए जाते हैं, लेकिन ग्रनुभव से सिद्ध होता है कि ग्रकेले वही प्रभावी नहीं होते। पहली ग्रावश्यक बात तो यह है कि लड़कियों की शिक्षा इस ढंग की हो कि वे मूढ़, ग्रंध-विश्वासिनी तथा ज्ञान-रहित हों; ग्रीर जिन स्कूलों पर चर्चों का तिनक भी नियन्त्रण है, वहां यह ग्रावश्यकता पूरी हो रही हैं। दूसरी ग्रावश्यक बात यह है कि सेक्स-सम्बन्धी विषयों की जानकारी देने वाली सभी पुस्तकों पर कड़ा सेंसर

बिठा दिया जाये। इंगलैंड श्रीर अमेरिका में यह आवश्यकता भी पूरी की जा रही है, जहां कानून में परिवर्तन किये विना, पुलिस के बढ़ते हुए उत्साह के कारएए सेंसर कड़ा हो रहा है। परन्तु ये कर्तें यद्यपि पूरी हो ही रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि ये अपर्याप्त हैं। पर्याप्त तो एक ही बात होगी भ्रौर वह यह कि युवतियों से प्रत्येक ऐसा अवसर छीन लिया जाये, जब कि वे अकेली पुरुषों से मिल सर्कें। लड़िकयों को घर से बाहर जा कर भ्राजीविका कमाने के लिए काम करने से रोका जाये। उन्हें तब तक ग्रामोद-प्रमोद के लिए बाहर न जाने दिया जाये जब तक कि उनके साथ मां या चची न हो। बिना सखी सहचरी के नृत्य के लिए जाने की प्रथा बिल्कुल बन्द कर दी जाये। ५० वर्ष से कम श्रायु की श्रविवाहित स्त्री के लिए मोटर कार रखना अवैध कर दिया जाये और अच्छा तो सम्भवतः यह होगा कि पुलिस के डाक्टर महीने में एक बार सभी अविवाहित स्त्रियों की परीक्षा करें ग्रीर उनमें से जो ग्रक्षत-योनि न हों उन्हें जेल भेज दिया जाये। गर्भरोधकों का प्रयोग भी सर्वथा बन्द कर देना चाहिए श्रीर ग्रविवाहित स्त्रियों के साथ बातचीत में चिर-नरक की यातना के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करना भी अवैध पोषित कर दिया जाये। यदि सौ वर्ष या उससे भी अधिक समय तक इन उपायों को कड़ाई से लागू किया जाये तो सम्भवतः श्रनैतिकता की बढ़ती हुई धारा को रोकने के लिए कुछ किया जा सकेगा। परन्तु मेरा विचार है कि कुछ बुराइयों का जोखिम हटाने के लिए यह आवश्यक होगा कि पुलिस के सभी ग्रादिमयों ग्रीर डाक्टरों को बिधया कर दिया जाये। पुरुष स्वभाव में निहित दुराचार को ध्यान में रखते हुए, इस नीति को सम्भवतः एक कदम श्रीर श्रागे ले जाना पड़ेगा। मेरा विचार है कि नैतिकतावादियों को यह कहना चाहिए कि पादरियों को छोड़ कर सभी पुरुषों को बिधया कर दिया जाय। १

श्राप यह देखेंगे कि हम चाहे जो भी रास्ता श्रपनाएं, कुछ न कुछ श्रापितयां या कठिनाइयां श्रवश्य रहेंगी। यदि हम नयी नैतिकता को श्रपने रास्ते पर जाने दें तो यह उससे भी श्रागे निकल जायेगी, जहां तक यह पहुँच चुकी है श्रीर कुछ

१. परन्तु ऐल्मर गेंट्री को पढ़ने के बाद मैं यह श्रनुभव करने लगा हूँ कि सम्भवतः यह श्रप्रवाद भी नहीं करना चाहिए।

ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, जिन्हें ग्रभी तक हम समभ नहीं पाए हैं। दूसरी भ्रोर, यदि हम ग्राधुनिक संसार में वे प्रतिवन्ध लगाने की चेष्टा करें जो पुराने युग में सम्भव थे तो हमें इतने कड़े नियम बनाने पड़ेंगे कि मानव स्वभाव ज़ल्दी ही उन के प्रति विद्रोह कर उठेगा। यह बात इतनी स्पष्ट है कि चाहे जो भी जोखिम या कठिनाइयां हों, हमें इस बात पर सन्तोप करना पड़ेगा कि पीछे जाने की भ्रपेक्षा संसार ग्रागे की भ्रोर जाये। इस प्रयोजन के लिए हमें यथार्थ रूप में एक नयी नैतिकता की ग्रावश्यकता पड़ेगी। मेरा ग्रभिप्राय यह है कि ग्राभारों श्रीर कर्त्तव्यों को तो फिर भी मानना पड़ेगा, यद्यपि वे उन श्राभारों श्रीर कर्त्तव्यों से भिन्न होंगे जोकि पुराने समय में माने जाते थे। जब तक नैतिकताबादी पुरानी, मृत नैतिक प्रणाली का उपदेश दे कर ही चुप हो जाते हैं, तब तक वे नयी स्वतन्त्रता में नैतिकता का संवार नहीं कर सकते ग्रीर न उन कर्ता व्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं जोकि इस स्वतन्त्रता के साथ ही ग्राते हैं। मैं समभता हूँ कि नयी प्रणाली में --- ग्रीर न ही पुरानी प्रणाली में --- यह बात निहित नहीं होनी चाहिए कि ब्राप मनोवेग को स्वच्छन्द छोड़ दें, परन्तु मेरा विचार है कि मनो-वेगों पर प्रतिबन्ध लगाने के ग्रवसर ग्रीर प्रेरगा पुरातन काल की ग्रपेक्षा भिनन होनी ही चाहिए । सचं तो यह है कि सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता की सारी समस्या पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बाद के अध्यायों में मैंने इस कार्य में योग देने का—चाहे वह तुच्छ ही हो - प्रयत्न किया है।

•

् • यीन ज्ञान वे

## यौन ज्ञान के सन्बन्ध मे रूढ़-निषेध

नयी यौन नैतिकता के निर्माण के प्रयत्न में हमें अपने आप से यह प्रकत नहीं पूछना है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों का विनियमन कैसे किया जाये बल्कि यह पूछना है कि क्या यह ठीक है कि पुरुषों, स्त्रियों ग्रीर बच्चों को सेक्स-सम्बन्धी तथ्यों के बारे में कृत्रिम रूप से वंचित रखा जाये ? पहले ही यह प्रश्न पूछने का कारए। यह है, जैसा कि मैं इस ग्रध्याय में दर्शाने का प्रयत्न करूंगा, कि इस सम्बन्ध में अज्ञानता व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है। इसलिए ऐसी कोई भी प्रगाली वांछनीय नहीं हो सकती जिसे बनाए रखने के लिए इस प्रकार की भ्रज्ञानता आवश्यक हो। मेरा अभिप्राय यह है कि यौन नैतिकता ऐमी होनी चाहिए जिसे बहुत व्यक्ति पसन्द करें, न कि ऐमी हो कि लोग भ्रज्ञानता के कारए। ही उसकी ग्रोर भाकृष्ट हों। यह वात उस वड़े सिदान्त का ग्रंग है जो तर्क की दृष्टि से श्रकाट्य है, यद्यपि सरकार या पुलिस ने उस पर कभी विश्वास नहीं किया । यह सिद्धान्त यह है कि सच्चे ग्राचार का सम्वर्धन, ग्रज्ञानता से नहीं हो सकता श्रीर ज्ञान उसके रास्ते में वाधा नहीं डालता। इसके अपवाद भी बिरले ही मिलेंगे। हां, यह सच है कि यदि 'क' चाहता, है कि 'ख' ऐसे ढंग से कार्य करे जो 'क' के हित में है, परन्तु 'ख' के हित में नहीं, तो 'क' का हित इसी में है कि वह 'ख' को उन तथ्यों का पता न लगने दे जिनसे उसे अपने सच्चे हित का ज्ञान हो जायगा। शेयर बाजार में तो यह तथ्य सर्वमान्य है, परन्तु साधा-ररातया यह नहीं समभा जाता कि इस का क्षेत्र नैतिकता के उच्च स्तरों में है। यही बात सरकार द्वारा तथ्य छिपाने के लिए किए जाने वाले कृत्यों पर लागू होती है । उदाहरएा के लिए, प्रत्येक सरकार की कामना होती है कि युद्ध-काल में इम

प्रकार का कोई उल्लेख न होने दिया जाये कि पराजय होगी, क्योंकि पराजय का पता चल जाने से सरकार के पदच्युत होने का भय रहता है। सरकार का पदच्युत होना चाहे राष्ट्रीय हित में हो परन्तु सरकार के हित में तो नहीं होता। यौन सम्बन्धी तथ्यों के वारे में में चुप्पी साध लेने की प्रवृत्ति का मुख्य उद्गम, कप से कम आंशिक रूप में, ऐसा ही प्रयोजन है। परन्तु यह वात मुख्यतः दूसरे क्षेत्र की है। प्रारम्भ में तो केवल स्त्री जाति को ज्ञान से वंचित रखा जाता था ग्रीर उनकी श्रज्ञानता को पुरुषों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सहायक माना जाता था। परन्तु घीरे-घीरे स्त्रियों ने इस दृष्टिकी ए को अपना लिया कि सदाचार के लिए श्रज्ञानता श्रावश्यक है, श्रीर श्रांशिक रूप से उन्हीं के प्रभाव के कारण यह विचार प्रतिष्ठित हो गया कि वच्चों ग्रौर नवयुवाग्रों को-चाहे वे लड़के हों या लड़िकयां ँ —यथासम्भव यौन विषयों के ज्ञान से वंचित रखा जाय । इस ग्रस्वथा में इसका प्रयोजन प्रभुत्व बनाये रखना नहीं रहा विल्क इसने अविवेक पूर्ण रूढ़-निषेध का रूप धारण कर लिया। इस प्रश्न की जांच कभी नहीं की जाती कि अज्ञानता वाछनीय है या नहीं ग्रीर यह साक्ष्य देना भी ग्रवध बन जाता है कि ग्रज्ञानता से हानि होती है। इस सम्वन्ध में २५ अप्रैल १६२६ ई० के मांचेस्टर गार्डियन के निम्न-लिखित उद्धरण को इस विषय के सम्वन्ध में अपनी ही टिप्पणी मान लेता हूँ:

कल बूकिन के न्यायालय में फ़ैडरल जूरी ने मिसेज मेरी वेयर डेनेट को दोषी ठहराया, जिन पर डाक द्वारा श्रश्लील साहित्य भेजने का श्रारोप था! मुबदमे का यह निर्णय सुन कर अमेरिका के उदारपंथी लोगों को बड़ी टेस पहुँची है। मिसेज हेनेट ने एक पुस्तिका लिखी है जिसमें बच्चों के लिए यौन सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान बड़ी रंयत भाषा में दिया हुआ है। यह पुस्तिका बहुत विकी है और इसकी प्रशंसा भी बहुत हुई है। लेखिका को पांच वर्ष का कारावास या १००० पोंड जुर्गाना या दोनों द्रण्ड दिये जा सकते हैं।

मिसेज डेनेट सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और दो युवा लड़कों की मां हैं। उन्होंने ग्यारह वर्ष पहले अपने वेटों की शिवा के लिए ही यह पुस्तिका लिखी थी। चिकित्सा सम्बन्धी एक पत्रिका में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ और सम्पादक की प्रार्थना पर इसे पुस्तिका का रूप दिया गया। दर्जनों प्रमुख डाक्टरों, पादरियों और समाजशास्त्रियों ने इसे पसन्द किया है और यंग मेन और यंग विमॅन्स क्रिश्चियन असोसिएशन

दोनों ने इस की हजारों प्रतियां वांटी हैं । इस का प्रयोग न्यूयार्झ की फैरानेवल बस्ती, ब्रोक्सविल के म्युनिसियल स्कूलों में भी हुआ है ।

न्यायालय के श्राध्यक्त, फ़ेंडरल जज वारंन वी० वरींज थे, जो न्यू इंगलैंग्ड के रहने वाले हैं। उन्होंने सारे पूर्वोक्त तथ्यों को नियम विरुद्ध ठहराया श्रीर सुविख्यात शिक्तकों श्रीर डाक्टरों को गवाही देने की श्रनुमित नहीं दी श्रीर न प्रमुख लेखकों को श्रनुमित दी कि वे जूरी के सामने मिसेज डेनेट की पुस्तिका के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट कर सकें। मुकदमा केवल इसी वात तक सीमित रहा कि पुस्तिका जूरी को पड़ कर सुनाई गई। जूरी में ब्रूकिलन के वयोग्रद्ध विवाहित पुरुष थे। श्रीर उन्हें केवल इस श्राधार पर चुना गया था कि उन्होंने कभी एच० एल० मेन्केन या हैवलॉक एलिस की कोई पुरतक नहीं पढ़ी थी। श्रिभयोवता पक्त के वकील ने जूरी के लिए यही कसीटी निर्धारित की थी।

स्पष्ट है कि न्यूयार्क वर्ष्ड का यह विचार ठीक है कि यदि मिसेज हेनेट की पुस्तिका के वितरण की अनुमित नहीं दी जाती तो अमेरिका की युवा पीढ़ी के सामने सेक्स के सम्बन्ध में स्पष्ट और ठीक-ठीक वार्ते रखने की कोई आशा नहीं है। इस मुकदमे की अपील वड़े न्यायालय में की जायेगी और उसके निर्णय की प्रतीचा बड़ी दिलचस्पी से की जा रही है।

संयोग की बात है कि यह मुकदमा अमेरिका में चला परन्तु यह इंगलैण्ड में भी हो सकता था, क्योंकि इंगलैण्ड में भी कानून लगभग वैसा ही है जैसा कि अमेरिका में हैं। आप देखेंगे कि कानून युवा लोगों तक सेक्स-सम्बन्धी ज्ञान पहुँचाने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञों का साक्ष्य लाने की अनुमति नहीं देता, जिस से प्रकट हो जायेगा कि युवा व्यक्तियों के लिए सेक्स का ज्ञान वांछनीय है। यह भी स्पष्ट है कि जहां इस प्रकार का मुकदमा चलाया जाता है, वहां मिनयोक्ता पक्ष इस बात पर अड़ सकता है कि ज्रों में अज्ञानी व्यक्ति ही होंगे, जिन्होंने कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी, जिसके आधार पर वे मामले को विवेक की दृष्टि से परख सकों। कानून स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि बच्चों और युवा व्यक्तियों को सेक्स के तथ्यों का कभी पता नहीं चलना चाहिए और यह प्रश्न सर्वया असंगत है कि उनके लिए इन तथ्यों को जानना अच्छा है या बुरा। जो भी हो, हम तो न्यायालय में नहीं खड़े और नहीं यह पुस्तक बच्चों के लिए लिखी गई है, इसलिए हमें इस प्रश्न पर तर्क-वितर्क करने की अनुमित है कि बच्चों को अधिफृत रूप से

इस ज्ञान से वंचित रखने की पारम्परिक प्रथा वांछनीय है या ग्रवांछनीय।

वच्चों के साथ पारम्परिक व्यवहार यही रहा है कि जहां तक हो सकता या माता-पिता ग्रीर शिक्षक उन्हें ग्रज्ञानता के ग्रंधकार में ही रखते थे। वे ग्रपने माता-पिता को कभी नग्नावस्था में नहीं देख पाते थे ग्रीर शैशव के वाद (यदि घर में रहने का स्थान पर्याप्त हो तो) ग्रपने भाई-बहिनों को भी नग्नावस्था में नहीं देख पाते थे। उनसे कहा जाता था कि अपनी जननेन्द्रियों को कभी हाथ न लगाएं ग्रीर न कभी उनके सम्बन्ध में बात ही करें। यौन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का उत्तर "हिश्! चुप !" कह कर ही दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि वगुले अपनी चोंच में बच्चों को लाते हैं या यह कि बच्चे काकबदरी की भाड़ी के नीचे मिलते हैं। कभी न कभी उन्हें वास्तविक तथ्यों का ज्ञान, कुछ न कुछ गजत रूप में, भ्रन्य बच्चों से हो ही जाता था । बच्चे छिप कर एक दूसरे को ये वातें बताते थे श्रौर माता-पिता की शिक्षा के परिग्णामस्वरूप इन्हें "गन्दी" वार्ते समभते थे। बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि उनके माता-पिता का एक दूसरे के साथ व्यव-हार गन्दा है जिस पर उन्हें स्वयं लज्जा आती है, क्योंकि वे इसे छिपाने के लिए इतना कुछ कष्ट करते हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता था कि जिन लोगों से हम पथ प्रदर्शन और शिक्षा की ग्राशा करते रहे हैं, उन्हीं लोगों ने हमें बड़े ढंग से घोखा दिया है। इस प्रकार ग्रपने माता-पिता, विवाह ग्रीर दूसरे लिंग के प्रति उनका दृष्टिकोए। सदा के लिए विषाक्त हो जाता था। जिन लोगों का भरगा-पोषण चले श्राए रिवाजों के श्रनुसार हुश्रा है, उनमें ऐसे स्त्री-पुरुषों की संख्याः बहुत कम होगी जिन्होंने सेक्स या विवाह को गन्दा नहीं समक्ता है। शिक्षा-दीक्षा ने उन्हें यही सिखाया है कि माता-पिता ग्रीर ग्रम्यापक कपट व सुठ को सद्गुरा समभते हैं, कि विवाह के बाद के यौन सम्बन्ध भी जुगुप्सापूर्ण हैं, और यह: कि प्रजनन करते समय पुरुष पाशविक स्वभाव का परिचय देते हैं और स्त्रियां कष्टन प्रद कर्तव्य निभाती हैं। इस दृष्टिकोण के कारण स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए विवाह असन्तोषजनक बन गया है और सहज वृत्तिमूलक सन्तोष क्रूरता बन गया है जिसने नैतिकता का त्रेश धारण कर रखा है।

मेरा विचार है कि सेक्स के ज्ञान के सम्बन्ध में संकीर्ण नैतिकतावादियों के

१. इन में पुलिस और मजिस्ट्रेट तो आ जाते हैं परन्तु आधुनिक शिक्तक नहीं आते।

विचार निम्नलिखित रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं:

. सेक्स, का ग्रावेग वड़ा शक्तिशाली होता है ग्रीर विकास की विभिन्न ग्रव-स्थाम्रों में विभिन्न रूरों में प्रकट होता है। शैशवावस्या में यह शरीर के कुछ 'भ्रंगों को स्पर्श करने की इच्छा के रूप में प्रकट होता है। वाल्यावस्था में यह जिज्ञासा श्रीर "गन्दी" बातें करने की इच्छा का रूप घारएा कर लेता है ग्रीर किशोरावस्था में अधिक विकसित रूप में श्राता है। इसमें सन्देह नहीं कि सेक्स-दुराचार सेक्स सम्बन्धी विचारों के कारण होता है ग्रीर सदाचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि युवा व्यक्तियोंको तन-मन से उन कामों में लगाये रखना चाहिए जिन का सेक्स से कोई भी सम्बन्ध न हो। इसलिए उन्हें सेक्स के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। उन्हें इस सम्बन्ध में परस्पर बातचीत करने से यथा-सम्भव रोकना चाहिए और प्रौड़ व्यक्तियों को ऐसे दिखाना चाहिए मानो इस प्रकार का कोई विषय है ही नहीं। इन उपायों से लड़की को विवाह की पहली रात तक अज्ञानता में रखा जा सकता है और यह आज्ञा की जा सकती है कि सुहागरात को जब वास्तविकता का ज्ञान होगा तो उसे इतना धक्का पहुँचेगा कि सेक्स के प्रति उसकी ग्रभिवृत्ति विल्कुन वैसी हो जायेगी जैसी कि प्रत्येक शुद्ध नैतिकतावादी स्त्रियों के लिए वांछनीय समभता है। इस सम्बन्ध में लड़कों के बारे में अधिक कठिनाई का अनुभव होगा क्योंकि हम यह आशा नहीं कर सकते कि उन्हें १ प्रया १६ वर्ष से अधिक आधु तक अज्ञानता में रख सकें। उनके लिए उचित तरीका यह है कि उन्हें वताया जाये कि हस्तमैथुन से पागल-पन की बीमारी हो जाती है ग्रीर वेश्याग्रों के साथ मैंथुन से सदा रित-रोग हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है, बल्कि सफ़ेर भूठ हैं। लेकिन ये नैतिकता के हित में कही जाती हैं। लड़के को सदा यह सिखाना चाहिए कि यौन विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना विवाह के बाद भी निषिद्ध है। इस से यह साभावना बढ़ जाती है कि विवाह के बाद वह अपनी पतनी में सेक्स के प्रति जुगुप्सा उत्पन्न कर देगा ग्रीर इस प्रकार उसे पर-पुरुपगमन के भय से बचाए रहेगा । विवाह के अतिरिक्त सेक्स पाप है, विवाह के बाद सेक्स पाप नहीं है; क्योंकि यह मानव जाति को बचाए रखने के लिए ग्रावश्यक है। परन्त यह ग्ररुचि-

कर कर्तव्य है जो कि ग्रादम के पान के दण्ड के रूप में उस पर थोपा गया है श्रीर इसे उसी भावना से निभाना चाहिए, जिस भावना से कि कोई चीर-फाड़ का ग्रापरेशन कराया जाता है। दुर्भाग्यवश, यदि इस सम्वन्य में बहुत सावधानी नहीं वरती गई तो सम्भोग ग्रीर ग्रानन्द एक दूसरे के पर्याय लगने लगेंगे। परन्तु पर्याप्त नैतिक सावधानी वरती जाये तो कम-से-कम स्त्रियों में इस धारणा का निराकरण किया जा सकता है। इंगलैण्ड में किसी सस्ते प्रकाशन में यह लिखना ग्रवंध है कि पत्नी सम्भोग से ग्रानन्द लाभ कर सकती है ग्रीर उसे करना चाहिए। मेंने स्वयं सुना है कि कुछ दूसरे कारणों के साथ साथ इस कारण से भी, एक न्यायालय में, एक पुस्तिका को ग्रश्लील कहा गया। कानूनं, चर्च ग्रीर युवकों के पुराने ढंग के शिक्षकों की ग्राभवृत्ति यौन सम्बन्धी उपर्युक्त दृष्टिकोग पर ग्राधा-रित है।

इस दृष्टिकोएा का सेक्स के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर विचार करने से पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता है कि ग्रन्य दिशाग्रों में इस के क्या परिएगम होते हैं। मेरे विचार में इस का पहला श्रीर गर्मारतम परिगाम यह होता है कि युवा व्यक्तियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा में बाधा पड़ती है। ्कुशाग्रवृद्धि बच्चे संसार में प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। वे गाड़ियों, मोटरकारों श्रीर हवाई जहाजों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वर्षा कैसे होती है ग्रीर बच्चे कैसे ग्राते हैं। बच्चे के लिए इस प्रकार की सारी जिज्ञासा एक ही स्तर पर है। वह तो केवल उसी का अनुसरएा कर रहा है जिसे पावलोव ने 'यह-क्या-है ?' प्रतिवर्त कहा है ग्रीर जो सारे वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत है। जब बच्चे को ज्ञान-कामना की पूर्ति के प्रयतन में यह पता चलता है कि कुछ दिशाश्रों में उस की इस कामना को दुष्ट समका जाता है तो उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा के सम्पूर्ण मनोवेग में वाधा ग्रा पड़ती है। प्रारम्भ में उसकी समभ में नहीं ग्राता कि किस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने की उसे इजाजत है ग्रौर किस प्रकार की नहीं। यदि यह पूछना दुष्टता है कि बच्चे कैसे वनते हैं तो सम्भव है कि यह पूछना भी उतनी ही दुष्टता है कि हवाई जहाज कैसे वनते हैं। जो भी हो, उसे इसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना पड़ता

है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा खतरनाक मनोवेग है जिसे रोकना ही चाहिए। किसी बात को जानने की चेण्टा करने से पहले उसे यह सोचना पड़ता है कि यह ज्ञान अच्छा है या बुरा। ग्रीर क्यों कि ग्राम तौर पर यौन सम्बन्धी जिज्ञासा बड़ी उत्कट होती है ग्रीर उसके धीरे-धीरे कम होने तक, बच्चा इस निष्कर्ष पर पहुँच लेता है कि उसे जिस ज्ञान की कामना है वह दुन्ट है। सिर्फ सद्ज्ञान ऐसी चीज है जिसकी कामना सम्भवतः किसी मानव को नहीं हो सकती, जैसे कि गिणत के पहाड़े। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नष्ट हो जाती है जो कि सभी स्वस्य बच्चों का सहज-स्फूर्त मनोवेग है ग्रीर बच्चे कृतिम रूप से मूढ़ वने रहते हैं। में समभता हूँ कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां साधारणतया ग्रधिक मूढ़ होती है। ग्रीर मेरा विश्वास है कि इस का बहुत बड़ा कारण यह है कि युवावस्था में उन्हें यौन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्नों की श्रोर से ग्रधिक प्रभावशाली ढंग से रोके रखा जाता है।

इस बौद्धिक हानि के अतिरिक्त अधिकतर दशाओं में बड़ी गम्भीर नैतिक हानि भी होती है। जैसा कि पहले-पहल फायड ने प्रमाणित किया और जैसा कि बच्चों से घनिष्टता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है, बगुले और काक-बदरी की भाड़ी की कहानियों पर विश्वास नहीं किया जाता। इस प्रकार बच्चा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि माता-पिता उसके सामने भूठ बोलते हैं। यदि वे एक बात के सम्बन्ध में भूठ बोलते हैं तो दूसरी किसी बात के सम्बन्ध में भी भूठ बोल सकते हैं और इस प्रकार उनका नैतिक तथा मानसिक अधिकार नष्ट हो जाता है। और फिर जब सेक्स के सम्बन्ध में माता-पिता ही भूठ बोलते हैं, तो बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे भी इन विषयों पर भूठ बोल सकते हैं। वे आपस में इन विषयों पर बातचीत करते हैं और बहुत सम्भव है कि छिप कर हस्तमेंथुन भी करते हों। इस प्रकार उन्हें कपट और छिपाव की आदतें पड़ जाती है, और माता-पिता की घमिकयों से उन के जीवन पर भय की छाया पड़ जाती है। मनोविश्लेषण करने वालों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि न केवल बचपन में बल्क वयस्क जीवन में भी स्नायु-विकारों का कारण बहुधा यह होता है कि माता-पिता और नर्से बच्चों को यह धमकाती रहती है कि हस्त-

मैथुन के परिगाम बहुत बुरे होते हैं।

सेक्स के प्रति बच्चों के सामने जो परम्परागत दृष्टिकोएा रखा जाता है, उसका प्रभाव यह होता है कि बड़े होकर वे मूढ़, कपटी और कायर बन जाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस कारएा पागलपन या इसी जैसे अन्य मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं।

ये तथ्य किसी सीमा तक उन सभी कुशाग्रवृद्धि लोगों को मालूम हैं जिन्हें बच्चों से वास्ता पड़ता है। परन्तु कानून को या उस की व्यवस्था करने वालों को ग्रभी इन का पता नहीं चला जैसा कि इस ग्रध्याय के प्रारम्भ में उद्धृत मामले से स्पष्ट है। तो इसलिए ग्राज स्थिति यह है कि बच्चों से वास्ता रखने वाले प्रत्येक सुविज्ञ व्यक्ति के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, जिन में से एक को उन्हें चुनना पड़ता है: या तो वह कानून भंग करे ग्रीर या ग्रपने वच्चों को ऐसी नैतिक तथा मानसिक क्षति पहुँचाए, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कानून को वदलना कठिन है क्योंकि ग्रधिकतर वयोवृद्ध व्यक्तियों की मनोवृत्ति इतनी विकृत है कि सेक्स का ग्रानन्द उन की दृष्टि में केवल इसी विश्वास पर ग्राघारित है कि सेक्स दुष्ट ग्रीर गन्दा है। मेरा विचार है कि जो लोग ग्राज वूढ़े या ग्रधेड़ ग्रायु के हैं उनके मरने के बाद ही किसी सुधार की ग्राशा की जा सकती है।

श्रव तक हम यौन क्षेत्र के बाहर परम्परागत पद्धतियों के कुप्रभावों पर विचार करते रहे हैं; श्रव हमें इस प्रश्न के ग्रधिक निश्वयात्मक यौन विषयक पहलू श्रों पर विचार करना चाहिए। नैतिकतावादी का एक लक्ष्य तो निस्सन्देह यह है कि यौन विषयों पर मनोग्रस्ति को रोका जाये। ग्राजकल इस प्रकार की मनोग्रस्ति ग्रसाधारण रूप में विद्यमान है। ईटन के एक भूतपूर्व प्रधान ग्रध्यापक ने हाल में कहा था कि स्कूल के लड़कों की बातचीत लगभग सदा या तो नीरस होती है श्रीर या फिर ग्रश्लील। ग्रीर उसे जिन लड़कों का ग्रनुभव था, वे ऐसे थे जिनका पालन-पोषण बड़े परम्परानिष्ठ ढंग से हुग्रा था। सेक्स को रहस्य बना दिया जाता है, इस कारण बच्चों के मन में उसके प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। यदि वयस्क व्यक्ति सेक्स को ग्रन्य विषयों के समान ही समक्तें ग्रीर बच्चे के सभी प्रश्नों का उत्तर दें तथा जितनी जानकारी वह

चाहता हो या समभ सकता हो उसे दें, तो बच्चे के मन में ग्रश्लीलता की भावना कभी उत्पन्न नहीं होती। क्यों कि यह भावना इस विश्वास पर ग्राधारित है कि कुछ विषयों की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ग्रन्य प्रकार की जिज्ञासा के समान यौन सम्बन्धी जिज्ञासा भी सन्तुष्ट होने के बाद सनाप्त हो जाती है। इसलिए बार्लकों में सेक्स के प्रति मनोग्रस्ति को रोकने का सबसे ग्रच्छा ढंग यह है कि इस सम्बन्ध में वे जो भी पूछें, वह उन्हें, बता दिया जाये।

मैं ने जो कुछ कहा है वह अनुमान पर नहीं वरन् अनुभव पर आधारित है। मैंने ग्रपने स्कूल के बच्चों में जो कुछ देखा, मेरे विचार में उस से यह स्पष्ट है कि बच्चों में अश्लीलता इस कारएा आती है कि बड़ों में श्रीचित्य की विकृतं भावना होती है । मेरे दोनों बच्चों (सात वर्ष का लड़का ग्रीर पांच वर्षीया लड़को) को यह नहीं सिखाया गया कि सेक्स या मल-मूत्र में कोई विशेष बात है ग्रीर ग्रव तक वे शिष्टता के विचार से ग्रीर उस से सम्बद्ध ग्रव्लीलता के विचार के ज्ञान से यथासम्भव बचे रहे हैं। उन्होंने इस विषय में स्वाभाविक और स्वस्थ रुचि दिखाई है कि बच्चे कहां से ग्राते हैं, परन्तु उतनी नहीं जितनी कि इंजनों भीर रेलों में । भीर न उन में यह रुफान है कि वयस्क लोगों के सामने या उनकी अनुपस्थिति में ऐसे विषयों की चर्चा करते रहें। स्कल में अन्य बच्चों के सम्बन्ध में हम ने देखा है कि यदि वे दो या तीन या चार वर्ष की ग्रायु में भी स्कुल में ग्राए तो उन का विकास विल्कुल हमारे बच्चों के समान हुग्रा। परन्तु जो वच्चे ६ या ७ वर्ष की आयु में स्कूल में आए, उन्हें पहले से ही यह शिक्षा मिल चुकी थी कि जननेन्द्रियों के सम्बन्ध में प्रत्येक बात ग्रनुचित समभनी चाहिए। उन्हें यह देख कर ग्राश्चर्य हुग्रा कि स्कूल में इन विषयों की वात बिल्कुल उसी ढंग में की जाती थी जिस में कि अन्य बातें। कुछ समय तक तो इस बातचीत में, जिसे वें ग्रदलील समभते थे, उन्हें ग्रनुतोष का ग्रनुभव हुग्रा परन्तु जब उन्होंने देखा कि वयस्क व्यक्ति उनकी इस बातचीत को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं कर्ते तो वे धीरे-धीरे इसके ग्रादी हो गए। ग्रौर उन के हृदय भी उतने ही शुद्ध हो गए जितने कि उन वच्चों के थे जिन्हें शिष्टता कभी सिखाई ही नहीं गई थी। स्कूल में ग्राए नए बच्चे जब ऐसी बातचीत करने की चेष्टा करते हैं जिसे वे ग्रनुचित

समभते हैं, तो वे ऊब जाते हैं। जब इस प्रकार इस विषय को उन्मुक्त वातावरण में रखा गया तो इस के हानिकर कीटा गुमर गए जो कि इसे ग्रंघकार में रखने कारण फैल रहे थे। मेरा विचार है कि ग्रौर किसी भी पद्धित से साधारणतया ग्रमृचित माने जाने वाले विषयों के प्रति बच्चों के किसी समूह का दृष्टिकोण इतना स्वस्थ ग्रौर शिष्ट नहीं बनाया जा सकता।

मेरा विचार है कि इस प्रश्न का एक ग्रौर पहलू है जिसे वे लोग भली-भाँति समभ नहीं पाए जो कि ईसाई नैतिकतावादियों द्वारा गन्दगी से ग्राच्छा-दित विषय—सेक्स—को शुद्ध करना चाहते हैं। प्रकृति ने सेक्स के विषय का सम्बन्ध मल-मूत्र-क्रिया से जोड़ दिया है ग्रौर जब तक उस प्रक्रिया को जुगुप्सा की दृष्टि से देखा जायगा, तब तक मनोविज्ञान की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही है कि इस जुगुप्सा का कुछ ग्रंश सेक्स के साथ भी लगा रहेगा। इसलिए यह ग्रावश्यक है कि बच्चों से बात करते समय मल-मूत्र प्रक्रिया के सम्बन्ध में ग्रधिक नाक-भों नहीं सिकोड़नी चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से कुछ पूर्व-सावधानी ग्रावश्यक तो है, परन्तु जब बच्चे समभने लायक हों, तो उन्हें यह बता देना चाहिए कि इन पूर्व-सावधानियों का कारण केवल स्वच्छता है ग्रौर यह नहीं है कि इन स्वा-भाविक कियाग्रों में कोई जुगुप्सापूर्ण बात निहित है।

में इस अध्याय में इस बात पर विचार नहीं कर रहा कि सेक्स-सम्बन्धी आचरण कैसा होना चाहिए, बिल्क यह बता रहा हूँ कि सेक्स-ज्ञान के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मुक्ते आजा और विश्वास है कि बालकों को सेक्स का ज्ञान देने के सम्बम्ध में मैंने जो कुछ कहा है उससे सभी आधुनिक शिक्षक अवश्य सहमत होंगे। लेकिन अब मैं ऐसे विषय पर आता हूँ जो अधिक विवाद-प्रस्त है और मुक्ते आशंका है कि इस सम्बन्ध में पाठक की सहानुभूति प्राप्त करना कठिन होगा। यह विषय उस साहित्य के बारे में है जिसे अश्लील साहित्य कहा जाता है।

इंगलैण्ड ग्रौर ग्रमेरिका, दोनों में कानून के ग्रनुसार उस साहित्य को जिसे ग्रश्लील माना जाता है, ग्रधिकारी कुछ परिस्थितियों में नष्ट कर सकते हैं ग्रौर उसके लेखक तथा प्रकाशक को दण्ड दिया जा सकता है। इंगलैण्ड में जिस कानून के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा सकती है, वह है लॉर्ड कैम्पवैल्स एक्ट ऑफ़ १६५७। इस एक्ट में कहा गया है:

यदि शिकायत मिलने पर यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि अश्लील पुस्तकें यदि किसी घर में या अन्य स्थान पर वेचने के लिए रखी हुई हैं और यह प्रमाण मिलने पर कि इनमें से कोई वस्तु या वस्तुएँ इस प्रकार के स्थान से वेची या बांटी गयी हैं, तो न्यायाधिकारी, यह विश्वास होने पर कि वस्तुएं इस ढंग की हैं कि उनका प्रकाशन अपराध होगा और उन पर अभियोग चलाना उचित होगा, विशेष बारंट द्वारा यह आज्ञा दे सकते हैं कि इन वस्तुओं को जब्त कर लिया जाये; और यदि उन न्यायाधिकारियों या अन्य न्यायाधिकारियों को, उस मकान में रहने वाले को अपने सामने बुलाने के बाद, यह विश्वास हो जाये कि वे वस्तुएं उसी प्रकार की हैं जैसी कि वारंट में वताई गयी हैं और उसी प्रयोजन के लिए रखी गई हैं तो वे उन्हें नध्य करने की आज्ञा दे सकते हैं। व

इस एक्ट में "अश्लील" शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु कानून में उस शब्द की कोई ठीक-ठीक परिभाषा नहीं की गई है। व्यवहार में ऐसा होता है कि यदि मजिस्ट्रेट किसी प्रकाशन को अश्लील समभता है तो कानून की दृष्टि में उसे अञ्लील माना जाता है, और उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं कि वह विशेषत्रों का कोई ऐसा साध्य सुने ही सुने, जिससे यह प्रकट किया जा सकता हो कि जिस सामग्री को अश्लील माना जा सकता है, उसका इस सम्बन्धित प्रकाशन में होना किसी अच्छे प्रयोजन के लिए है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कोई उपन्यास, या समाजशास्त्र सम्बन्धी ग्रंथ लिखे या सेक्स-सम्बन्धी विष्यों के बारे में कानून के सुधार के लिए सुभाव दे और उसे पढ़ कर कोई अज्ञानी वयोवृद्ध उसे बृरा समभें तो उसकी पुस्तक के नष्ट किए जाने का डर रहता है। इस कानून के परिएगाम अत्यन्त हानिजनक हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, इसी कानून के अन्तर्गत, हैवलांक एलिस के ग्रंथ स्टडीज इन द साकड़ॉलॉजी ऑफ सेक्स के पहले खण्ड को बुरा माना गया, हालांकि, सौभाग्यवश ग्रमेरिका में इस

१. देखिये डेरमंड मेकार्थी का उत्तम तर्क-वितर्क जो 'लाइफ एएड लेटर्स' के मई, १६२६ संस्करण में "श्रश्लीलता और कानन" शीर्षक लेख में मिलता है ।

के प्रति स्रविक उदारता दिखाई गयी । <sup>१</sup> मेरा विचार है कि कोई यह नहीं कह सकता कि हैवलॉक एलिस का प्रयोजन अनैतिक था और यह बात अत्यन्त अस-भाव्य है कि इस प्रकार के मोटे, विद्वतापूर्ण और गम्भीर ग्रंथ को उन लोगों ने पढा होगा जो केवल ग्रश्लीलता के वर्णन से रोमांचित होना चाहते हों। निस्स-न्देह यह तो ग्रसम्भव है कि इस विषय का प्रतिपादन उन विषयों का उल्लेख किए बिना हो सके जिनकी चर्चा कोई साघारण मजिस्ट्रेट ग्रपनी पत्नी या पुत्रियों के सामने नहीं कर सकता; परन्तु ऐसी पुस्तक के प्रकाशन का निषेध करने का मतलव तो यह है कि गम्भीर छात्रों को इस क्षेत्र में तथ्य जानने की श्रनुमित नहीं होगी। में समकता हूँ कि परम्परानिष्ठ दृष्टिकोगा से हैवलॉक एलिस के ग्रंथ में सबसे ग्रधिक ग्रापत्तिजनक बात यह है कि उसने व्यक्तियों के ऐसे वृत्त-इतिहास इकट्टे किए है जिनसे पता चलता है कि वर्तमान पद्धतियां सदाचार या मानसिक स्वास्थ्य बनाने में कितने ग्रसाधारए। रूप से ग्रसफल हुई है। इस प्रकार के लेखों से सेक्स-शिक्षा के वर्त्त मान उपायों के सम्बन्ध में तर्कसंगत राय वनाने के लिए सामग्री मिलती है। कानून यह कहता है कि हमें इस प्रकार की सामग्री प्र'प्त करने की अनुमित नहीं दी जा सकती और यह कि इम क्षेत्र में हमारी राय अज्ञानता पर ही आधारित रहेगी।

वैत श्रांफ़ लोन्लीनैस को कानून ने बुरा माना, जिससे सेंसर-नीति का एक श्रीर पहलू प्रकाश में श्राया है, श्रीर वह यह कि गरा-साहित्य में सवर्गीय व्यभिन्वार का उत्लेख भी अवैध है। इंगलैण्ड को छोड़ योरुप के सभी देशों में जहाँ कानून ज्ञान के प्रकाश का कम विरोधी है, छात्रों ने सवर्गीय व्यभिचार के सम्बन्ध में बड़ा वृहत् ज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु इंगलैंड में विद्वतापूर्ण ग्रंथों या गरुपसाहित्य के रूप में इस ज्ञान के प्रकाशन की अनुमित नहीं है। इंगलैंड में पुरुषों में समिलग-काम्य अवैध है पर स्त्रियों में नहीं। श्रीर इस कानून में परिवर्तन का कोई ऐपा तर्क रखना कठिन होगा जो कि अश्लीलता के श्राधार पर अवैध न ठहराया जा सकता हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी इस विषय के श्रव्ययन का

१ पहले खरड पर मुकदमा चलने के कारण वाद के खरड इंगलैएड में प्रकाशित ही नहीं किए गए ।

कष्ट किया है, वह जानता है कि यह कानून ग्रसभ्य ग्रीर ग्रज्ञानपूर्ण ग्रंधविश्वास पर ग्राधारित है, जिसके पक्ष में कोई भी तर्कसंगत दलील नहीं दी जा सकती। ग्रगम्यागमन के सम्बन्ध में भी यही बातें लागू होती हैं। कुछ वर्ष पहले एक नया कानून पास किया गया जिसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार का ग्रगम्यागमन ग्रपराध माना जाता है। परन्तु इस कानून के पक्ष में या इसके विरुद्ध तर्क देना लॉर्ड कैम्प-बैल्स एक्ट के ग्रन्तगंत ग्रवैध था ग्रीर है। हां, यह बात दूसरी है कि तर्क ऐसे ग्रमूर्त्त या निरपेक्ष ढंग का हो ग्रीर इतनी सावधानी से रखा जाये कि उसका कुछ प्रभाव ही न हो।

लॉर्ड कैम्पबैल्स के एक्ट का एक ग्रीर दिलचस्प परिगाम यह है कि बहुत से विषयों की चर्चा ऐसे बड़े-बड़े पारिभाषिक शब्दों में तो की जा सकती हैं जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही समभ सकते हैं, परन्तु उनका उल्लेख किसी ऐसी भाषा में नहीं किया जा सकता जिसे जनसाधारए। समभ सकते हों। कुछ सावधानी बरत कर मैथुन की वाबत छाप तो सकते हैं परन्तु इसका एक ग्रासान पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। यह निर्णय हाल ही में स्लीवलैस एरेंड नामक पुस्तक के मामले में किया गया है। कई बार सरल भाषा का प्रयोग करने के सम्बन्ध में इस निषेध के गम्भीर परिखाम होते हैं। उदा-हरएा के लिए, सन्तति-निरोध पर मिसेज सेंगर के पैम्फ़लैंट को जो उन्होंने स्वयं श्राजीविका कमाने वाली महिलाग्रों को सम्बोधित करके लिखा है, इस श्राधार पर भ्रश्लील घोषित किया गया है कि वे महिलाएं उसे समभ जायेंगी। परन्तु दूसरी स्रोर डॉक्टर मेरी स्टोप्स की पुस्तकें स्रवैध नहीं है क्योंकि उनकी भाषा वहीं लोग समभ सकते हैं जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है। परिणाम यह हुग्रा हैं कि खाते-पीते लोगों को सन्तित-निरोध सिखाने की अनुमित तो है लेकिन स्वयं ग्राजीविका कमाने वालों ग्रीर उनकी पत्नियों को इसकी शिक्षा देना अपराध है। मैं यूजेनिक सोसाइटो का घ्यान इस वात की ग्रोर दिलान। चाहता हूँ क्योंकि वह सदा इस बात का रोना तो रोती रहती है कि मजदूरों के मध्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा सन्तान अधिक होती है, लेकिन इस वात का कोई प्रयत्न नहीं करती कि इस कानून को बदला जाये जो इस मामले की जड़ है।

बहुत से लोग इस बात से तो सहमत होंगे कि अश्लील प्रकाशनों के विरुद्ध कानून के ये परिगाम खेदजनक हैं परन्तु फिर भी उनका मत होगा कि इस तरह का कानून आवश्यक है। मेरा अपना विचार यह है कि अश्लीलता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून बनाना सम्भव नहीं है जिसके ये अवांछनीय परिगाम न हों और इस बात को ध्यान में रखते हुए में तो यह कहूँगा कि इस विषय पर कोई कानून ही न हो तो अच्छा है। इस विचार की पृष्टि के लिए दो तर्क दिए जा सकते हैं: एक और तो यह बात है कि कोई भी कानून किसी बुरी बात के निषेध के लिए बनाया जाये तो वह अच्छी बातों का निषेध किए विना बुरी बातों को नहीं दबा सकता और दूमरी और यह तर्क है कि यदि सेक्स-शिक्षा तर्कसंगत हो तो उन प्रकाशनों से बहुत कम हानि होगी जो निस्सन्देह और नग्न रूप से कामोत्ते जक हैं।

जहां तक इनमें से पहले तक का सम्बन्ध है, यह इंगलैण्ड में लॉर्ड कैम्पबैल के एक्ट के प्रयोग के इतिहास से पूर्णत्या स्पष्ट है। लॉर्ड कैम्पबैल के एक्ट पर हुए वाद-विवाद को पढ़ने से पता चलता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य प्रश्लील साहित्य का उन्मूलन करना था श्रीर उस समय यह समभा जाता था कि इस का मसीदा ऐसे ढंग से तैयार किया गया है कि यह किसी श्रीर प्रकार के साहित्य के विरुद्ध इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। परन्तु यह विश्वास इसलिए था कि उस समय पुलिस वालों की चतुराई श्रीर मजिस्ट्रेटों की मूर्खता का भली भाँति श्रनुमान नहीं लगाया गया था। मीरिस एर्नस्ट श्रीर विलियम सीगर्ल ने श्रपनी पुस्तक में सेंसर-प्रणाली विषयक सांगोपांग वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया है। उन्होंने ब्रिटेन श्रीर श्रीरका के श्रनुभव का उल्लेख किया है श्रीर संक्षिप्त रूप से अन्य स्थानों पर जो कुछ किया गया है उस की भी चर्चा की गई है। श्रनुभव से, विशेषकर ब्रिटेन में नाटकों के सेंसर के श्रनुभव से, पता चलता है कि जिन सार-रहित नाटकों का उद्देश्य वासना को भड़काना होता है, वे श्रीसानी से पास हो जाते हैं क्योंकि सेंसर यह नहीं चाहता कि लोग उसे परोपरेत के समभ वैठें। परन्तु जिन गम्भीर नाटकों में मूल समस्याशों को उठाया

१. टु द प्योर, वाइकिंग प्रेस, १९२५ ।

गया है। उदाहरएा के लिए, मिसेज वारेन्स प्रोफ़ेशन को ले लीजिए, उन्हें पास होने में कई वर्ष लग जाते हैं ग्रीर द सेन्सी जैसे काव्यमय ग्रमर नाटक को, जिस में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे सेन्ट एन्थोनी जैसे महान् सन्त में भी वासना जागे, परन्तु लॉर्ड चैम्बरलेन (रिनवास के प्रमुख ग्रधिकारी) के मन में उत्पन्न होने वाली जुगुप्सा पर विजय प्राप्त करने में पूरी एक शताब्दी लग गयी। इसलिए ऐतिहासिक सामग्री के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि सेंसर का प्रयोग कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के विरुद्ध किया जायेगा। परन्तु जिन व्यक्तियों का उद्देश्य कामोद्दीपन मात्र है वे कानून के फंदे से वच निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।

परन्तु सेंसर एर ग्रापत्ति करने का एक ग्रीर ग्राधार भी है ग्रीर वह यह है कि यदि नंगा कामोत्तोजक साहित्य स्पष्ट रूप में सामने भ्राए भीर विना न्तज्जा के उसे सब के आगे रख दिया जाये तो उससे उतनी हानि नहीं होती जितनी कि इस वात से कि इसे चोरी-छिपे छापा जाता है, जिसके कारए। वह श्रीर अधिक दिलचस्पी का विषय बन जाता है। कानून के होते हुए भी, लगभग प्रत्येक धनाढ्य व्यक्ति ने किशोरावस्था में ग्रश्लील चित्र ग्रवश्य देखे हैं श्रौर उसे इस बात का गर्व है कि उसके पास ऐसे चित्र हैं जो उसने केवल इसलिए इकट्ठे किये हैं कि उन्हें प्राप्त करना कठिन था। परम्परानिष्ठ पुरुषों का विचार है कि ये वस्तुएं दूसरों के लिए अत्यन्त हानिकर है, परन्तु उन में से बिरला ही कोई होगा जो यह स्वीकार करे कि उसे भी इन वस्तुग्रों ने हानि पहुँचाई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इनसे अस्थायी वासनामूलक भावाएं उत्पन्न होती हैं परन्तु किसी भी समर्थ वीर्यवान् पुरुष में यह भावना यदि एक तरह से उत्पन्न नी होगी तो दूसरी तरह से उत्पन्न होगी। पुरुष में वासना कितनी जल्दी-जल्दी उत्पन्न होती है, यह उसकी शारीरिक दशा पर निर्भर है। परन्तु जिन अवसरों के कारण यह भावना जागती है उनका आधार वे सामाजिक परम्पराएं हैं जिन की उसे श्रादत पड़ चुकी हो। विक्टोरिया युग के प्रारम्भ में किसी स्त्री के टखने देखना ही पुरुष के लिए पर्याप्त उद्दीपन था। किन्तु ग्राधुनिक युग में जंघाओं तक देखे विना पुरुष पर कुछ ग्रसर ही नहीं होता। यह तो कपड़े

पहनने के फ़ेशन का प्रश्न मात्र है। यदि नंगे रहने का फ़ेशन चल जाये तो इस से हमारी वासना नहीं जागेगी ग्रौर स्त्रियों को विवश होकर, जैसा कि कुछ असम्य जातियों में होता है, सेक्स की दृष्टि से अपने को आकर्षक बनाने के लिए कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। साहित्य ग्रीर चित्रों पर भी बिल्कुल वैसी ही बात लागू होती है। विक्टोरिया युग में जिसे उकसाने वाली वात समका जाता था, वही भीर स्पष्टवादी युग के पुरुषों के लिए विल्कुल निष्फल होगी। उचित-प्रनुचित का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले लोग इस वात पर जितने ग्रिधिक वन्धन लगाएंगे, कि सेक्स-ग्राकर्षण की मात्रा कितनी हो इस ग्राकर्षण को प्रभावी वनाने के लिए उतने ही कम प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ेगी। कामोत्तोजक साहित्य का नव्बे प्रतिशत स्राकर्षण उन कुरुचिपूर्ण भावनास्रों के कारण है जिन्हें नैतिकतावादी वच्चों के मन में भर देते हैं; वाकी दस प्रतिशत श्राकर्षणा शारीरिक किया से सम्बन्धित है ग्रीर यह शारीरिक ग्राकर्षण किसी-न-किसी रूप में होगा ही; कानून चाहे ज़ैसा हो। इन कारगों से, यद्यपि मुक्ते आशंका है कि वहुत कम लोग मुक्त से सहमत होंगे, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अश्लील प्रकाशनों के विषय पर कोई भी कानून नहीं होना चाहिए ।

नगता के विरुद्ध रूढ़-निषेध सेक्स के विषय में शिष्ट दृष्टिकोए। के रास्ते में एक बाधा है। जहां तक छोटे बच्चों का सम्बन्ध है, इस बात को बहुत-से व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि बच्चों के लिए यह अच्छा है कि जब भी स्वाभाविक दशा में सम्भव हो, वे एक दूसरे को और अपने माता-पिता को नग्नावस्था में देखें। कुछ थोड़ा समय तो ऐसा होता है—सम्भवतः तीन वर्ष की आयु में—जब बच्चे को अपने पिता और अपनी माता के बीच जो अन्तर है उस में रुचि रहती है, और वह इस अन्तर की अपने और अपनी बहिन के बीच अन्तर से तुलना करता है। परन्तु यह काल जल्दी ही बीत जाता है और इस के बाद उसे नग्नता में उतनी ही रुचि रह जाती है जितनी कि कपड़ों में होती है। जब तक माता-पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे कहीं उन्हें नग्नावस्था में न देख लें, तब तक बच्चों के मन में यह भावना रहेगी कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है और इसी भावना के कारए। उनके मन में विकारपूर्ण जिज्ञासा बनी रहेगी और वे अभद्र हो जायेंगे।

अभद्रता को रोकने का सिर्फ एक ही ढंग है और वह यह कि रहस्यमता को पास ही न फटकने दिया जाये।

समुचित परिस्थितियों में नंगे रहने के पक्ष में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कई महत्त्वपूर्ण आधार हैं, जैसे कि धूप में बग्हर घूमना। नंगी चमड़ी पर धूप का वड़ा स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। इस के अतिरिक्त यदि किसी ने वच्चों को नंगे खुली हवा में भागते-दौड़ते देखा है तो उसे यह वात अवश्य दिखी होगी कि वे उसी दशा में, कपड़े पहने होने की अपेक्षा अधिक सुचार रूप से, स्वच्छंदता से और शोभा से विचरण करते हैं। यही बात युवा लोगों पर भी लागू होती है। नंगे रहने का समुचित स्थान घर से बाहर धूप और पानी में है। यदि हमारे रिवाज नंगे रहने की इजाजत दे दें तो उस में कोई सेक्स-आकर्षण नहीं रहेगा। हम अच्छी तरह तन कर चलेंगे, चमड़ी हवा और धूप के प्रभाव से अधिक स्वस्थ होगी और हमारी सौन्दर्य की कसौटी, स्वास्थ्य की कसौटी से अधिक मेल खाएगी वयोंकि उसका सम्बन्ध केवल चेहरे से नहीं विलंक शरीर और उसकी चाल-ढाल से होगा। इस सम्बन्ध में यूनानियों का व्यवहार सचमुच प्रशंसनीय था।

## मानव जीवन में प्रेम का स्थान

यह बड़ी अद्भुत वात है कि अधिकतर समुदायों में प्रेम के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण प्रचलित है, उस के दो पहलू हैं: एक ओर तो काव्य, उपन्यासों और नाटकों का मुख्य विषय प्रेम ही है और दूसरी आर, अधिकतर गम्भीर समाज-शास्त्री इस की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं और आधिक या राजनीतिक सुधार की परियोजनाओं में इसे आवश्यक अंग नहीं समभा जाता। मेरे विचार में यह दृष्टि-कोण उचित नहीं है। मैं समभता हूँ कि प्रेम जीवन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों में से है और मेरे विचार में ऐसी प्रत्येक प्रणाली बुरी है, जिस में इस के स्वतंत्र विकास में अनावश्यक रूप से वाधा डाली जाती हो।

प्रेम शब्द का प्रयोग उचित ढंग से किया जाये तो उस का संकेत स्त्री-पुरुषों के किसी एक या प्रत्येक सम्बन्ध की ग्रोर नहीं होता, ब त्क उस से ऐसा सम्बन्ध उपलक्षित होता है, जिस में भावना प्रवुर मात्रा में सिन्निहित रहती है। यह ऐसा सम्बन्ध है जो मानसिक भी है ग्रीर शारीरिक भी। इस की तीव्रता किसी भी सीमा तक हो सकती है। जिन भावों की ग्रिभव्यक्ति दिस्टन एंड ग्राइसोल्ड में की गयी है वे ग्रनिगत स्त्री पुरुषों के ग्रनुभव के ग्रनुकूल हैं। प्रेम के भावों को कलात्मक ग्रिभव्यक्ति देने की शक्ति दुलंभ है। परन्तु यह भाव कम-से-कम योरुप में तो दुलंभ नहीं है। यह कुछ समाजों में ग्रन्य समाजों की ग्रपेक्षा ग्रधिक सामान्य होता है। ग्रीर मेरा विचार है कि यह लोगों के स्वभाव पर नहीं विक उन की परम्पराग्रों ग्रीर प्रथाग्रों पर निर्भर करता है। चीन में इस के उदाहरण विरले ही मिलेंगे। ग्रीर उस के इतिहास में प्रेम बुरे सम्राटों की विशेषता के के रूप में देखने को मिलता है जो ग्रपनी कुटनी रखैलों के कारण प्रथन्नट हो

गए। चीन की पारम्परिक संस्कृति में सभी तीन्न भावों पर ग्रापत्ति की जाती थी। यह समभा जाता था कि मनुष्य को प्रत्ये परिस्थिति में विवेक का प्रभुत्व बनाए रखना चाहिए। इस बात में यह संस्कृति ग्रठ्ठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से मिलती-जुलती है। हम लोग जो रोमेंटिक ग्रान्दोलन, फांस की क्रान्ति ग्रीर महागुद्ध देख चुके हैं, भली-भांति जानते हैं कि मानव-जीवन में विवेक का स्थान उतना ग्रधिक होने की ग्राशा नहीं की जाती जितना कि रानी एन के युग में की जातो थी। ग्रीर स्वयं विवेक ने भी मनोविश्लेपण की प्रणाली का प्रतिपादन कर के ग्रपने ही साथ विश्वासघात किया है। ग्राधुनिक जीवन में विवेक के क्षेत्र से बाहर के तीन मुख्य कृत्य हैं: धमं, युद्ध ग्रीर प्रेम। ये सभी विवेक के क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। परन्तु प्रेम विवेक के विश्वह नहीं है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति इस के ग्रस्तित्व से समुचित ग्रानन्द प्राप्त कर सकता है। कुछ कारणों से, जिन पर हम पिछले ग्रध्यायों में विचार कर चुके हैं, ग्राधुनिक संसार में धमं ग्रीर प्रेम के बीच परस्पर एक विरोध की एक भावना है। मैं नहीं समभता कि यह विरोध ग्रनिवार्य है। इस का कारण केवल यह तथ्य है कि कुछ ग्रन्य धर्मों के विपरीत ईसाई धमं की जड़ें संयम में हैं।

परन्तु श्राधुनिक संसार में प्रेम का एक श्रीर शत्रु है, जो धर्म से भी बढ़ कर खतरनाक है। वह है काम श्रीर श्राधिक सफलता, जिन्हें वेद-वाक्य माना जाता है। साधारणतया यह धारणा रहती है—विशेषकर श्रमेरिका में—िक पुरुष को श्रपने कृतत्व में प्रेम को बाधक नहीं बनने देना चाहिए श्रीर यदि वह ऐसा करता है तो मूर्ख है। परन्तु श्रन्य मानवीय मामलों के समान इस में भी सन्तुलन श्रावश्यक है। प्रेम के लिए कृतत्व का सर्वथा परित्याग मूर्खता होगी, यद्यपि कुछ दशाशों में यह खेदजनक वीरता भी हो सकती है। परन्तु कृतत्व के लिए प्रेम का सर्वथा त्याग उतना ही मूर्खतापूर्ण है; हां, उस में वीरता का लेशमात्र श्रंस नहीं है। परन्तु फिर भी, धनोपार्जन की होड़ पर श्राधारित समाज में यह वात होती है श्रीर श्रनिवार्य रूप से होती है। श्राज के युग के—िवशेषतया श्रमेरिका के—िकसी प्रतिनिधि व्यापारी का जीवन देखिए: बड़ा होने के बाद से ही वह पूरी मानसिक श्रीर शारीरिक शक्ति से श्राधिक सफलता की प्राप्ति में जुट जाता

है ; उस के लिए ग्रन्य सभी कुछ महत्वहीन ग्रामोद है। युवावस्था में वह समय-समय पर अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति वेश्याओं से कर लेता है। उस के बाद वह विवाह कर लेता है। परन्तु उसकी रुचि अपनी पत्नी की रुचि से सर्वथा भिन्न होती है भ्रौर वह उस के साथ कभी भ्रंतरंग नहीं हो पाता। वह दफ़्तर से देर से घर आता है और उस समय थका हुआ होता है। सवेरे अपनी पत्नी के जागने से पहले उठ जाता है। इतवार का दिन गॉल्फ़ खेलने में विता देता है, क्योंकि धनोपार्जन के संघर्ष के लिए शारीरिक व्यायाम करके अपने को स्वस्थ रखना उस के लिए भ्रावश्यक होता है। उस की पत्नी को जिन बातों में रुचि होती है, उन्हें वह केवल स्त्री सुलभ रुचि ही समभता है और उन्हें ग्रच्छा भले ही मानता हो, उन में भाग लेने का प्रयत्न नहीं करता । न तो उसे पत्नी से प्रेम के लिए समय मिलता है और न ही किसी परस्त्री से प्रेम का ! हां, यह बात और है कि वह कार्यवश घर से दूर गया हुआ हो तो किसी वेश्या के पास भने ही चला जाये। उस की पत्नी सम्भवतः सेक्स की दृष्टि से उसके प्रति जत्साह नहीं दिखाती, जिस में ग्राश्चर्य की बात भी कोई नहीं है क्योंकि उसे श्रपनी पत्नी को रिफाने का समय ही कहाँ मिलता है! उसके अर्धचेतन मन में असन्तोष रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह असन्तोष क्यों है। वह श्रपनें ग्रसन्तोष को मुख्यतया काम में डुवा देना चाहता है या मुक्केबाज़ी के खेला देल कर अथवा उग्रतावादियों को तंग कर के दूसरों को पीड़ा पहुँचा कर ग्रानन्द-लाभ का सुख अनुभव करता है। उस की पत्नी, जो कि उसी के समान अस-न्तुष्ट होती है-- घटिया प्रकार की संस्कृति में ग्रीर उदार तथा स्वतंत्र जीवन: वाले लोगों को तंग कर के सदाचार को बनाये रखने में सन्तोष का ग्रनुभव: करती है। इस प्रकार पति तथा पत्नी दोनों में सेक्स-सम्बन्धी सन्तोष का भ्रमाव मानवता के प्रति घृए। में बदल जाता है। परन्तु यह घृएा। लोकहित की भावना श्रीर उच्च नैतिक मानक का छद्म वेश धारण किये रहती है। यह खेदजनक स्थिति मुख्यतया इस कारण है कि सेक्स-सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों के वारे में हमारी घारएा ग़लत होती है। स्पष्ट है कि सेन्ट पॉल का विचार था कि विवाह में केवल इस बात की ग्रावश्यकता होती है कि मैथुन का ग्रवसर प्राप्त हो ग्रीर

कुल मित्रा कर ईसाई नैतिकतावादियों की शिक्षा के कारए। इस विचार को प्रोत्साहन मिला है। सेवस के प्रति विरक्ति ने इन्हें सेवस-जीवन के उदात्त पह-् लुओं के प्रति उपेक्षाशील बना दिया है ग्रीर इस का परिएगम यह हुग्रा है कि जिन लोगों ने बचपन में इन से शिक्षा ग्रहण की है, उन्हें ग्रपनी उत्तम क्षमताग्रों न्का ज्ञान ही नहीं हुन्ना। प्रेम मैथुन की इच्छा से कहीं म्रधिक है। यह उस म्रकेले-पन से वचने का मुख्य उपाय है, जिस से ग्रधिकतर स्त्री-पूरुष ग्रपने जीवन के अधिकांश भाग में पीड़ित रहते हैं। अधिकतर लोगों के मन में स्नेह-रहित संसार स्रीर समूह की संभाव्य नृशंसता का डर रहता है ; स्नेह की स्राकांक्षा रहती है जिसे पुरुष रुखाई, ग्रसम्यता या शण्ठता के प्रयोग से छिपाते हैं ग्रीर स्त्रियां दूसरों को निरन्तर डांटते रह कर तथा भत्संना के द्वारा छिपा लेती हैं। जब लक परस्पर तीव्र प्रेम रहता है, इस भावना को दबाए रखता है। यह ग्रहं की कठोर प्राचीरों को गिरा देता है ग्रीर दो ग्रात्माए मिल कर एक में समाविष्ट हो जाती हैं। प्रकृति ने मानव को अकेले रहने के जिए नहीं बनाया क्योंकि वह दूसरे की सहायता लिए विना प्रकृति के जैविकीय प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता; ग्रीर सम्य लोग बिना प्रेम के अपनी सेक्स वृत्ति को पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं कर सकते । यह सहजवृत्ति तव तक पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं होती जब तक कि मानव मन श्रीर शरीर से पूर्णतया इन सम्बन्ध में तादात्म्य नहीं हो जाता । जिन लोगों ने पारस्परिक सुखमय प्रेम की घनिष्टता भ्रौर निकट साहचर्य का कभी अनुभव नहीं किया, वे जीवन के सर्वोत्ताम पदार्थ से वंचित रहे हैं। सचेत मन से नहीं तो अचेत मन से वे इस अभाव का अनुभव करते हैं और इसके परि-रााम स्वरूप जो निराशा होती है, वह उन्हें ईर्ष्या, दमन ग्रीर कूरता की ग्रोर ··· भुका देती है। इसि । इति उत्कट प्रेम को उन के समुचित स्थान पर प्रतिष्ठापित करने का काम समाजशास्त्री का है, वशों कि यदि स्त्री-पुरुष इस सुख की अनुभूति ़ से वंचित रहते हैं तो उन का पूर्णतम विकास नहीं होगा ग्रौर वे संसार के प्रति उस उदारत।पूर्ण स्नेह की ग्रनुभूति नहीं कर पाएंगे जिस के विना उस की सामा-ं जिक कार्यवाहियों का हानिजनक होना निश्चित है।

समुचित परिस्थितियों में अधिकतर स्त्री-पुरुप अपने जीवन में कभी न

कभी उत्कट प्रेम का अनुभव करते हैं। परन्तु अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए कोरे श्राकर्षण श्रीर उत्कट प्रेम के बीच भेद करना बड़ा कठिन है। यह वात विशेषतया उन लड़िकयों पर लागू होती है जिनका लालन-पालन सुचारु रूप से हुया हो ग्रीर जिन्हें यह सिखाया गया हो कि वे किसी पुरुष का चुम्बन तब तक नहीं कर सकतीं जब तक कि उन्हें उससे प्यार न हो जाये। यदि ग्राप यह श्राशा करते हैं कि विवाह के समय कन्या श्रक्षत-योनि हो, तो बहुधा ऐसा होगा कि वह-अस्थायी भीर क्षुद्र सेक्स-ग्राकर्पण के जाल में फंप जायेगी। सेक्स के सम्बन्ध में अनुभवी स्त्री प्रेम और ऐसे आकर्षण में अवश्य भेद कर सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि विवाह के सुखी न होने का कारएा बहुधा यही होता है। जहाँ पति-पत्नी में परस्पर प्रेम हो भी तो उन दोनों में से किसी एक के इस विश्वास के कारएा कि इसमें पाप है, प्रेम विषाक्त हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ दशाओं में यह विश्वास ठीक हो सकता है । उदाहरए। के लिए, पार्नेल ने पर स्त्री-गमन करके निस्सन्देह पाप किया क्योंकि उपके कारएा ग्रायरलैंड की श्राशाश्रों का फलीभूत होना कई वर्ष के लिए स्थगित हो गया। लेकिन जहाँ पाप की भावना निराधार हो, वहां भी यह प्रेम को उतना ही विषाक्त कर देती है। प्रेम में सारी सम्भाव्य ग्रच्छाइयों के उजागर होने के लिए ग्रावश्यक है कि प्रेम स्वाधीन, उदार, वन्वनहीन ग्रीर सच्चे दिल से हो।

पारम्परिक शिक्षा के कारण पाप की भावना प्रेम से सम्बद्ध है। पित-पत्नी के परस्पर प्रेम के साथ भी यहां भावना लग जाती है। स्त्रियों में ग्रीर पुरुषों में स्मान रूप से यह भावना ग्रधंचेतन मन में रहती है। यह भावना उनमें भी है जिनके मस्तिष्क परम्परा के बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं ग्रीर उनमें भी जो पुरानी परम्परा के भक्त हैं। इस ग्राभिवृत्ति के प्रभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं। पुरुप इसके कारण बहुधा प्रेम-किया के प्रति नृशंस, भोंडे ग्रीर ग्रसहानुभितिशोल बन जाते हैं क्योंकि वे इस सम्बन्ध में स्त्री की भावना जानने के लिए उससे वातचीत करने के लिए ग्रपने को तैयार नहीं कर पाते ग्रीर न वे प्रेम की ग्रन्तिम किया की ग्रीर कमशः बढ़ने के महत्व को समुचित रूप से समक्त पाते हैं, जोिक ग्रधिकतर स्त्रियों के सन्तोष के लिए ग्रत्यावश्यक बात है। सच तो यह

है कि वे बहुवा 'यह समभित में ग्रसफल रहते हैं कि स्त्री को ग्रानन्द की ग्रनुभूति होनी चाहिए श्रोर यदि उसे यह ग्रनुभूति नहीं होती तो दोष उसके प्रेमी का है। जिन स्त्रियों की शिक्षा परम्परा के ग्रनुसार हुई हो, वे उत्साह के ग्रभाव में ही गर्व का ग्रनुभव करती है। वे ग्रपने शारीरिक ग्रावेगों को रोके रहती हैं ग्रीर शारीरिक घनिष्ठता की ग्रासानी से ग्रनुमित देने में ग्रिनच्छा दिखाती हैं। कोई कुशल प्रण्यी सम्भवतः इस प्रकार की भीरता पर विजय पा सकता है, परन्तु जो व्यक्ति इस भीरता को सदाचारिणी स्त्री के चिन्ह मान कर उसकी प्रशंसा करता हो, या उसका ग्रादर करता हो, वह सम्भवतः उस पर विजय नहीं पा सकता । परिणाम यह होता है कि विवाह के कई वर्ष बाद भी पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध ग्रवाध नहीं हो पाता ग्रौर उसमें ग्रीपचारिकता-सी रहती है। हमारे पितामहों के दिनों में पित कभी ग्रपनी पित्नयों को नग्नावस्था में देखने की ग्राशा नहीं कर सकते थे, ग्रौर यदि उनकी पित्नयों से नग्न होने के लिए कहा जाता तो वे इसे बहुत बुरा मानतीं। यह ग्रिमिवृत्ति भी उससे कहीं ग्रिधक प्रचलित है जितनी कि हम समभते हैं, ग्रौर जो लोग इस ग्रवस्था से ग्राभ निकल चुके हैं उनमें भी पुराना निग्रह बहुत मात्रा में विद्यमान है।

श्राधृतिक संसार में प्रेम के पूर्ण विकास के रास्ते में एक श्रीर गहन मनो-वैज्ञानिक वाधा है। वह बहुत से लोगों का यह डर है कि वैयक्तिकता ग्रक्षुण्ण रहे, कहीं वे उसे खो न बैठें। यह डर श्राधृतिक युग का है श्रीर मूर्खतापूर्ण है। वैयक्तिकता ग्रपने ग्राप में एक साध्य नहीं है। यह ऐसी वस्तु है जिसे संसार के साथ कलात्मक सम्पर्क में ग्राना ही पड़ता है श्रीर सम्पर्क में ग्राने के बाद उस का ग्रलगाव दूर हो ही जाना चाहिए। जिस वैयक्तिकता को बचाकर ग्रीर बन्द करके ग्रलग रखा जाता है, उसका हास हो जाता है, परन्तु जो उन्मुक्त भाव से मानवों के सम्पर्क में ग्राती है वह ग्रीर समृद्ध हो जाती है। व्यक्ति ग्रीर शेष संसार के बीच फलदायक सम्पर्क के तीन महान स्रोत हैं: प्रेम, बच्चे ग्रीर काम। इन तीनों में क्रमश: प्रेम साधारणतया पहले होता है। ग्रीर फिर, माता-पिता के प्रेम के सर्वोत्तम विकास के लिए यह ग्रावश्यक है—क्योंकि बच्चा मां श्रीर वाप दोनों की विशिष्टताग्रों की नकल करता है ग्रीर यदि माता ग्रीर पिता में परस्पर प्रेम न हो तो उनमें से प्रत्येक वच्चे में अपने गुगों को देखकर सुख का ग्रनुभव करेगा ग्रीर दूसरे के गुगों को देखकर दु:खी होगा। काम के कारगा मनुष्य सदा ही बाहरी संसार के साथ लाभदायक सम्पर्क में नहीं ग्रा पाता। काम के कारण संसार के साथ व्यक्ति का सम्वन्य लाभदायक होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि वह किस भावना से किया गया है। जिसं काम की प्रेरणा केवल ग्राथिक हो, उसमें यह गुण सम्भव नहीं। लेकिन उस काम के फली-भूत होने की स्राशा है जो किसी प्रकार की निष्ठा से किया जाये—वह निष्ठा व्य-क्तियों के प्रति हो, पदार्थों के प्रति या केवल किसी लक्ष्य के प्रति । यदि प्रेम केवल इस भावना से किया जाये कि प्रेम के पात्र को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, तो उसका बिल्कुल कोई महत्व नहीं होता । ऐसा प्रेम तो उस काम जैसा है जोकि केवल ग्राधिक लाभ की दृष्टि से किया जाता है। हम जिस महत्व की बात कर रहे है, प्रेम में उसका समावेश तभी सम्भव है जब कि प्रेमी अपने प्रेम के पात्र के अहं को भी अपने ही अहं के समान महत्वपूर्ण समभे और उसकी भावनाशों श्रीर इच्छाश्रों को अपनी ही भावनाएं या इच्छाएं समभे । दूसरे शब्दों में, श्रहं की भावना का विस्तार न केवल सचेत मन से विलक सहजवृत्तिमूलक होना चाहिए श्रीर ऐसा जिसमें दूसरे के श्रहं को अपने श्रहं में समाविष्ट कर लिया जाये। हमारे चपल श्रीर प्रतिस्पर्धी समाज के कारए। यह बात कठिन हो गयी है श्रीर इस कठिनाई का काररा व्यक्तित्व-पूजा का मूखंतानुर्ण विचार भी है जो कुछ तो प्रोटेस्टेंटवाद श्रौर कुछ रोमेंटिक ग्रान्दोलन से उत्पन्न हुपा है।

आधुनिक युग के परम्परा के प्रभाव से मुक्त लोगों में प्रेम के लिए, जिस गम्भीर ग्रर्थ में हम प्रेम पर विचार कर रहे हैं, एक नया खतरा पैदा हो गया है। जब लोग प्रत्मेक ग्रवसर पर, तिनक ग्रावेग ग्राने पर भी, सम्भोग करने में कोई नैतिक बाधा न देख सकें, तो उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वे सेक्स को गम्भीर मनोभाव से पृथक करने लगते हैं ग्रीर उन्हें इसके साथ स्नेह का कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता। सम्भव है कि वे कभी सम्भोग को घृगा की भावना से सम्बद्ध कर दें। इसका सबसे ग्रच्छा दृष्टान्त ग्राल्डस हक्सले के उपन्यासों में मिलता है। उसके पात्र सेन्ट पॉल की तरह मैंथुन को शारीरिक तिया मानते हैं और शारीरिक उच्छ्वास का विकास मात्र समभते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इसका सम्बन्ध कितने उदात्त मूल्यों के साथ सम्भव है। ग्राप इस प्रकार की ग्रिभवृत्ति से एक क़दम ग्रीर ग्रागे वढ़ जायें तो संयम की परिधि में पहुँच जायेंगे। प्रेम के ग्रपने समुचित ग्रादर्श हैं ग्रीर स्वयं इसमें कुछ नंतिक मानक निहित हैं। ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रीर युवा पीड़ी के ग्रधकांश भाग में सेवस-सम्बन्धी नंतिकता के विरुद्ध उठ रहे ग्रंधाधुँघ विद्रोह, दोनों में इन मानकों की उपेक्षा की जाती है। जो मैथुन प्रेम के विना हो उसके फलस्वरूप सहजवृत्ति का समुचित सन्तोष नहीं हो सकता। में यह नहीं कहता कि यह कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे रोकने के लिए हमें ऐसे कड़े बन्धन लगाने पड़ेंगे कि प्रेम कटिन हो जायेगा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि प्रेम के बिना मैथुन का कोई मूल्य नहीं ग्रीर मुख्यतः उसे प्रेम के उद्देश्य से किया गया प्रयोग मात्र ही मानना चाहिए।

जैसा कि हम देख चुके हैं, मानव जीवन में मान्य स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रेम का दावा बहुत वड़ा है। परन्तु प्रेम व्यवस्था-रहित शक्ति है श्रौर यदि उसे श्रवाध छोड़ दिया जाये तो वह किसी कानून या रिवाज द्वारा निर्धा-रित परिधि में नहीं रहेगी। जब तक बच्चे नहीं होते, तब तक सम्भव है कि इससे श्रधिक श्रन्तर न पड़ता हो, परन्तु बच्चों के होते ही हम दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाते हैं जहां प्रेम स्वायत्त नहीं रहता बित्क जाति के जैविकीय प्रयोजनों को पूरा करता है। बच्चों के सम्बन्ध में कुछ सामाजिक ग्राचार होना ही चाहिए जिसके श्रनुसार, संघर्ष की दशा में, उत्कट प्रेम के दावे ठुकरा दिए जायें। परन्तु बुद्धिमत्तापूर्ण श्राचार के कारण यह संघर्ष न्यूनतम हो जायेगा। न केवल इसलिए कि प्रेम ग्रपने ग्राप में श्रच्छा है बित्क इसलिए भी कि बच्चों की भलाई इसी में है कि उनके माता-पिता में परस्पर प्रेम हो। बुद्धिमत्तापूर्ण सेक्स-सम्बन्धी श्राचार का एक मुख्य प्रयोजन यह भी होना चाहिए कि प्रेम में हस्तक्षेप किया जाये उतना ही जितना बच्चों के हित से मेल खाता हो, श्रिषक नही। परन्तु जब तक हम परिवार के बारे में विचार न कर ल, तब तक इस विपय का विवेचन नहीं किया जा सकता।

## विवाह

इस ग्रध्याय में मैं वच्चों की चर्चा किए बिना, सिर्फ स्त्री-पुरुषों के परस्पर सम्बन्ध की दृष्टि से विवाह पर विचार करना चाहता हूँ। निस्सन्देह विवाह ग्रन्य सेक्स सम्बन्धों से इस कारण भिन्न है कि यह विधिगत संस्था है। अधिकतर समुदायों में यह घामिक संस्था भी है, परन्तु इसका सारभूत पहलू तो विधिगत है। यह विधिगत संस्था उस व्यवहार का ही रूप है जो न केवल आदिम लोगों वितक बन्दरों ग्रीर ग्रन्य विभिन्न जीवों में भी पाई जाती है। जहां भी बच्चों के पालन-पोषएा के लिए नर की ग्रावश्यकता होती है, वहां पशुग्रों का परस्पर सम्बन्ध भी विवाह के समान ही होता है। पशुप्रों के विवाह साधारएा-तया एक पत्नीत्व प्रणाली के भ्रनुसार होते हैं भ्रीर कुछ विद्वानों का मत है कि मानव-पूर्व वानरों में यह प्रणाली विशेषतया प्रचलित थी। इन विद्वानों के मता-नुसार तो ऐसा लगता है कि इन सौभाग्यशाली पशुग्रों के सामने वे समस्याएं नहीं है जो कि मानव समुदायों के सामने हैं, क्योंकि वानर का विवाह हो जाने पर वह किसी श्रीर वानरी के प्रति श्राकर्षित नहीं होता श्रीर दिवाह के बाद वानरी का भी श्राकर्षण किसी वानर के लिए नहीं रहता। इसलिए यद्यपि धर्म मानव-पूर्व वानरों का सहायक नहीं है, परन्तु उनमें पाप होता ही नहीं, क्योंकि सहज-वृत्ति के कारण ही सदाचार रहता है। इय वात का साक्ष्य भी मिलता है कि अव-संस्कृत नस्लों में निम्नतम श्रेणी की जाति में भी ऐसी ही स्थिति थी। कहा-जाता है कि ग्रास्ट्रेलिया के ग्रादिवासी भी एक पत्नीत्व में विश्वास रखते हैं ग्रीर मेरा विश्वास है कि तस्मानिया के ग्रादिवासी भी (जो ग्रव समाप्त हो चुके हैं) सदा पत्नीवृतधारी रहते थे। सभ्य मानवों में भी कहीं-कहीं एक पत्नीत्व की

वृत्तिं के चिन्ह कभी-कभी दिखाई पड़ जाते हैं। ग्राटत का व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे देखते हुए भी यह सम्भवतः ग्राश्चर्यं की वात है कि सहजवृत्ति पर एक पत्नीत्व का उतना ग्राधिक प्रभाव नहीं, जितना कि होना चाहिए। परन्तु यह तो मानवों की मानसिक विशेषता का उदाहरण है, जिससे उनके दुर्गुण ग्रोर प्रज्ञा—दोनों ही उत्पन्न होती है। ग्राथींत् कल्पना शक्ति के कारण ग्रादतें टूटती हैं ग्रीर ग्राचरण के नए रास्ते निकलते हैं।

यह बात सम्भाव्य लगती है कि सबसे पहले ब्रादिम जातियों में एक पत्नीत्व-प्रणाली को भंग करने का दायित्व ग्राथिक ग्रभिप्रेरणा के हस्तक्षेप पर था। जहां भी सेक्स-सम्बन्धी व्यवहार पर इसकी प्रेरए। का प्रभाव पड़ा है, वह विघ्वंसात्मक रहा है, क्योंकि इसके कारण दासता या ऋय का सम्बन्ध सहजवृत्तिमूलक सम्बन्ध का स्थान ले लेता है। सृब्टि के प्रारम्भ में कृषि श्रीर पशु-पालन करने वाले समुदायों में पत्नियां ग्रीर बच्चे ग्रायिक परिसम्पत माने जाते थे। पत्नियां पुरुष के लिए काम करती थीं ग्रीर पांच या छह वर्ष की ग्रायु के बाद वच्चे खेतों में या पशुत्रों की देख-भाल में उपयोगी सिद्ध होने लगते थे। इस का परिएगाम यह होता था कि सबसे ग्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति यह चेष्टा करते थे कि उन की म्रिधिकाधिक पत्नियां हों। वहु पत्नीत्व किसी समुदाय में सभी के लिए तो साधारण व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि साधारएातया स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक नहीं होती। यह परमाधिकार तो कबीले के सरदारों ग्रीर धनी पुरुषों का ही हो सकता है। बहुत्-सी पत्नियां ग्रीर बच्चे मूल्यवान सम्पत्ति होते थे ग्रीर उनके पांत या पिताग्रों की विशेष स्थिति उनके कारण ग्रौर ऊंची हो जाती थी। इस प्रकार पत्नी का प्रमुख प्रयोजन लाभदायक पालतू पशु के समान वन गया और उसका सेक्स-सम्बन्धी प्रयोजन गौएा हो गया। सम्यता के इस दौर में किसी पुरुष के लिए श्रपनी पत्नी को तलाक़ देना साधारणतया श्रासान है, यद्यपि उस दशां में उसे वह दहेज पत्नी के परिवार को लौटाना होगा जो कि वह अपने साथ लाई हो। परन्तु साधाररातया किसी पत्नी के लिए अपने पति को तलाक़ देना असम्भव है।

पर स्त्री-गमन के प्रति ग्रधिकतर ग्रर्ध-सभ्य समुदायों का दृष्टिकोएा इस दृष्टि-कोएा से मेल खाता है। सभ्यता के वहुत निम्न-स्तर पर कभी-कभी पर स्त्री- गमन के प्रति सहिष्णुता दिखाई जाती है। कहा जाता है कि समोग्रा के निवासी जब यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें इस बात की पूरी ग्राशा होती है कि उनकी श्रनुपस्थिति में उनकी पत्नियां तृष्ति लाभ करेंगी । सम्यता के क्छ ऊंचे स्तर पर परपुरुष-गामी स्त्रियों को मृत्यु दण्ड नहीं तो कड़ा दण्ड अवश्य दिया जाता था। जब मैं छोटा था तो मम्बो जम्बो का मंगो पार्क द्वारा किया गया वर्णन सभी को मालूम था। परन्तु हाल ही में मुभे यह देख कर दु:ख हुग्रा है कि ग्रमेरिका के सुसंस्कृत लोग मम्बो जम्बो को कांगो का देवता समभते हैं। सच तो यह है कि न वह देवता था श्रीर न उसका कोई सम्बन्ध कांगो से था। वह तो काल्यनिक प्रेत था, जिसका म्राविष्कार म्रपर नाइजर के निवासियों ने पाप करने वाली स्त्रियों को डराने के लिए किया । मंगो पार्क के वर्णन से धर्म के उद्गम के सम्बन्ध में वाल्तेयर जैसे दृष्टिकोण का ग्राभास मिलता है । इसी काररा ग्राधुनिक मानव-शास्त्रियों का रुफान इस विचार को चुपचाप दवाने की ग्रोर रहा है; क्योंकि वे इस वात को सहन नहीं कर सकते कि ग्रसम्य लोगों के कृत्यों से उनकी शठता तर्क संगत दिखाई पड़े। जो पुरुष किसी अन्य की पत्नी से सम्भोग करता था वह निस्सन्देह ग्रपराधी माना जाता था लेकिन जो पुरुष किसी ग्रविवाहिता के साथ सम्भोग करता था उस पर तभी दोष आता था जब कि सम्भोग के कारण विवाह के वाजार में उस स्त्री का मूल्य घट गया हो।

ईसाई धर्म के उदय के साथ यह दृष्टिकोण बदल गया। विवाह में धर्म का योग वहुत बढ़ा दिया गया और विवाह-विधि के उल्लंबन को सम्मित्ता के बजाय रूढ़-निषेध के आधार पर बुरा माने जाने लगा। किसी दूसरे की पत्नी के साथ सम्भोग निस्सन्देह उस पुरुष (पित) के प्रति अपराध माना ही जाता था परन्तु विवाहित न होते हुए किसी से सम्भोग करना तो ईश्वर के प्रति अपराध था। श्रीर चर्च की दृष्टि में यह बात बहुत अधिक गम्भीर थी। पहले बड़ी आसानी से पुरुषों को तलाक़ की अनुमित दे दी जाती थी, परन्तु अब इसी कारण यही बात अग्राह्म हो गई। विवाह पित्रत्न संस्कार बन गया और इसलिए इसे आजीवन-सम्बन्ध माना जाने लगा।

१ मार्गरेटमीड, 'कमिंग आॅक एज इन समोआ' ११२८, पृष्ठ १०४ I

यह कहना कठिन है कि इस से मानव के सुख का सम्वर्धन हुआ या उसे क्षति. पहुँची । किसानों में विवाहित स्त्रियों का जीवन बड़ा कठोर होता है और सबसे कम सम्य किसानों में उन्हें कठोरतम जीवन बिताना पड़ता है। ग्रधिकतर वर्वर जातियों में स्त्री पच्चीस वर्ष की ग्रायु में बूढ़ी हो जाती है ग्रीर उस ग्रायु में सौंदर्य का कुछ भी चिन्ह बाकी नहीं रहता। स्त्रियों को पालतू पशु के समान समभने वाला दृष्टिकोएा निस्सन्देह पुरुषों के लिए सुखदायक था, परन्तु स्त्रियों के लिए इस का मतलब कठोर परिश्रम के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ न था। ईसाई धर्म नेतो कुछ दृष्टियों से स्त्रियों की स्थिति, त्रिशेषकर धनी वर्गों में, वदतर वना दी; परन्तु उनने यह अवश्य स्त्रीकार किया कि धर्म की दृष्टि में स्त्रियां पुरुषों के समान है और उन्हें पूर्ण रूपेए। पतियों की सम्पत्ति मानने से इन्कार किया । निस्सन्देह, विवाहित स्त्री को अपने पति को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के पास जाने की अनुमति तो नहीं थी परन्तु उसे सन्यास लेने के लिए पति त्यागने की भ्रनुमित थी । भ्रौर सब बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म से पहले के दृष्टिकोएा की अपेक्षा ईसाई दृष्टिकोएा से स्त्रियों की स्थिति में उन्नति की ग्रोर प्रगति मधिक सरलता से ग्रीर जनता के ग्रधिकांश भाग में हई।

जब हम ग्राज के संसार पर दृष्टि दं ड़ाते हैं ग्रीर ग्राने ग्राप से पूछते हैं कि सभी बातों को देखते हुए वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिन में विवाह सुखी हो सकता है ग्रीर किन बातों से दुःखी होता है, तो हम एक ग्रद्भुत परिणाम पर पहुँचते हैं: वह यह है कि लोग जितने ग्रधिक सभ्य होते जा रहे हैं, उन में एक ही साथी के साथ ग्राजीवन सुख से र ने की क्षमता कम होती जा रही है। यद्यपि हाल ही के समय तक ग्रायरलैंड के किसानों में माता-पिता ही सन्तान के विवाह का निर्णय करते थे, ग्रीर जो लोग उन्हें भलीभांति जानते हैं उन का कहना है कि विवाह के उपरान्त वे सदा सुखी ही होते थे ग्रीर सदाचरण से दाम्पत्य जीवन बिताते थे। साधारणतया, जहां लोगों में परस्पर भेद ग्रत्यन्त कम हों, वहां विवाह में सब से कम किनाई होती है। जब पुरुष दूसरे पुरुषों से तिक भी भिन्न न हो ग्रीर स्त्री भी ग्रन्य स्त्रियों जैसी ही हो, वहां इस बात पर खेद का ग्रनुभव

करने का कोई विशेष कारण नहीं होता कि किसी अन्य से विवाह क्यों न किया। परन्तु जिन लोगों की पसन्द, दिलचस्नी और रुचि वहुमुखी हो, उन में यह रुभान रहता है कि वे अपने साथी में अनुकूलता की इच्छा करते हैं। और जब उन्हें यह मालूम होता है कि वे किसी अन्य को चुन लेते तो सम्भवतः उसे अधिक अनुकूल पाते, तो उन में असन्तोप की भावना जाग उठती है। चर्च विवाह को केवल सेक्स की दृष्टि से देखता है और इसलिए उसे इस वात का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि दम्पति में से एक सुखी है तो दूसरा भो उतना ही सुखी क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए यह माना जाता है कि विवाह अविच्छेच है और इस बात का घ्यान नहीं रखा जाता कि इस कारण कितनी कठिनाई होती है।

सुखी विवाह के लिए एक ग्रौर ग्रावश्यक परिस्थिति यह है कि ऐसी स्त्रियों की कमी हो, जिनका कोई स्वामी न हो ग्रौर ऐसे सामाजिक ग्रवसर हों जबिक विवाहित पुरुष सम्भ्रांत स्त्रियों से मिल सकें। यदि ग्रपनी पत्नी के ग्रातिरिक्त ग्रौर किसी स्त्री में सेक्स-सम्बन्ध स्थापित कर सकने की सम्भावना न हो तो ग्रीधकतर पुरुष इस स्थिति पर सन्तोष कर लेंगे ग्रौर ग्रसाधारण रूप से शोच-नीय स्थितियों को छोड़ कर इसे सहनीय मान लेंगे। यही बात पत्नियों पर लागू होती है, विशेषकर उस दशा में जबिक वे कभी यह न सोचें कि विवाह के फल-स्वरूप ग्रिधक सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि पति-पत्नी में से कोई भी विवाह से ग्रधिक सुख की ग्राशा न करे तो विवाह के सुखी होने की ग्राशा है।

इसी कारण से सामाजिक प्रथा की रूढ़िता से दुःखी विवाहों को रोकने में भी सहायता मिलती है। यदि विवाह के बन्धनों को ग्रटूट ग्रौर ग्रन्तिम मान लिया जाये तो कल्पना को इधर-उधर भटकने के लिए उद्देपन ही नहीं मिलता जिससे मनुष्य यह सोचने लगे कि वर्तमान ग्रानन्द से भी बढ़-चढ़ कर ग्रानन्द लाभ हो सकता था। जहां इस प्रकार की मानसिक स्थिति हो, वहां घरेलू शान्ति के लिए यह जरूरी है कि पित या पत्नी में से कोई भी शिष्ट व्यवहार के सामान्यत्या ग्रिमज्ञात मानक से—चाहे वह जो भी हो—बहुत ग्रिधक न गिर जाये।

म्राधुनिक विश्व की सभ्य जातियों में जिसे सुख कहा जाता है उसके लिए

म्रावश्यक कोई भी प्रिस्थिति नहीं मिलती म्रीर इसलिए हम देखते हैं कि पहले कुछ वर्षों के बाद बहुत कम विवाह सुखी होते हैं। सुख के ग्रभाव के कुछ कारण तो सम्यता से सम्बद्ध हैं। परन्तु यदि स्त्री. ग्रीर पुरुष ग्रधिक सम्य हो जायें तो बाकी के कारण भी दूर हो जायेंगे। पहले हम बाकी के कारणों को लेते हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है त्रुटिपूर्ण सेक्स-सम्बन्धी शिक्षा, जो धनाड्य वर्ग में इतनी प्रचलित है जितनी किसानों में नहीं हो सकती। किसानों के बच्चे श्रपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही वे बातें जान जाते हैं जिन्हें जीवन के तथ्य कहा जाता है और जिन्हें वे न केवल मानवों विलक पशुग्रों में देखते हैं। इस प्रकार वे अज्ञान से वच जाते हैं और उन्हें नाक-भीं सिकोड़ने की ग्रादत मी नहीं पड़ती। इसके विपरीत धनाढ्य वर्ग के बच्चों को सेक्स-सम्बन्धी मामलों के व्यवहारिक ज्ञान से बचा कर रखा जाता है ग्रीर ग्रत्यधिक ग्राधुनिक माता-पिता भी, जो वच्चों को पुस्तकों से पढ़ाते हैं, उन्हें विषय की वैसी व्यवहारिक पहचान नहीं कराते जैसी किसानों के वच्चे प्रारम्भ में ही कर लेते हैं। ईसाई शिक्षा की विजय तो उस समय होती है जब पुरुष ग्रीर स्त्री सेक्स का कोई ग्रनुभव प्राप्त होने से पहले ही विवाह कर लेते हैं। जिन मामलों में ऐसा होता है उनमें से श्रिमिकांश के परिसाम खेदजनक होते हैं। मानवों में सेक्स-व्यवहार सहज-वृत्तिमूलक नहीं होता श्रीर इसलिए अनुभवहीन दूल्हा श्रीर दुल्हन जिन्हें सम्म-वत: इस बात का पता नहीं, लज्जा ग्रौर ग्रसुविधा के भार से दव जाते हैं। उस समय भी स्थिति कुछ ग्रधिक ग्रच्छी नहीं होती जब कि स्त्री तो बिल्कुल अनुभवहीन हो परन्तु पुरुष ने वेश्यागमन के कारए। सेक्स-ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अधिकतर व्यक्ति इस वात को नहीं समभते कि विवाह के बाद भी पत्नी को रिफाने की ग्रावश्यकता होती है। ग्रीर ग्रधिकतर स्त्रियाँ, जिन का लालन-पालन सुचारु रूप से हुग्रा हो, इस वात को महसूस नहीं करतीं कि चूपचाप श्रीर शारीरिक दृष्टि से अलग-थलग रह कर वे विवाह को कितनी हानि पहुँचा रही हैं। सेक्स की शिक्षा को ग्रधिक ग्रच्छी बना कर इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। सच तो यह है कि युवा पीढ़ी में यह शिक्षा उनके माता-िवता या पितामहों की पीढ़ी की अपेक्षा अधिक अच्छी है। पहले स्त्रियों में यह विख्वास

बहुत प्रचलित था कि वे नैतिक दृष्टि से पुरुषों से अच्छी हैं क्योंकि उन्हें सेक्स में कम ग्रानन्द का अनुभव होता है। इस ग्रिभवृत्ति के कारण पित-पत्नी में शुद्ध हृदय से साहचर्य ग्रसम्भव हो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि ग्रपने-ग्राप में यह बात ग्रीचित्यहीन थी क्योंकि सेक्स का ग्रानन्द न ले सकना, न केवल सदाचार से दूर है, बिल्क शारीरिक या मनोवैज्ञानिक त्रृटि भी है—बिल्कुल उसी प्रकार जैसे भोजन का ग्रानन्द न उठा सकना। सौ वर्ष पहले संस्कृत महिलाग्रों से इसकी भी ग्राशा की जाती थी कि वे भोजन का ग्रानन्द न उठाएं।

लेकिन विवाहित जीवन में सुख के श्राधुनिक कारण ऐसे भी है जिन्हें इतनी सरलता से नहीं निवटाया जा सकता। मेरा विचार है कि जिन सम्य लोगों में रूढ़-निषेध न हों उनमें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, साधारणतया बहुविवाह की प्रवृत्ति रहती है। सम्भव है कि वे प्रेम में डूब जायें श्रीर कुछ वर्ष तक एक ही व्यक्ति के प्रति ग्रासक्त रहें परन्तु कभी न कभी सेवस-सम्बन्धी घनिष्टता से, ऊब जाने के कारण काम-वासना मन्द पड़ जाती है ग्रीर तब वे पुरानी पुलक की खोज में श्रीरों की ग्रीर देखने लगते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि नैतिकता के हित में इस मनोवेग पर नियन्त्रण रखा जा सकता है लेकिन इस मनोवेग का ग्रस्तित्व मिटाना वड़ा कठिन है। स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विकास के साथ ही साथ वैवाहिक ग्रनिष्ठा या वेवफ़ाई के ग्रवसर पहले की ग्रपक्षा बहुत ग्रधिक हो गए हैं। ग्रवसर के कारण विचार उत्पन्न होता है, विचार इच्छा को जन्म देता है, ग्रीर धमं से जिनत उचित-ग्रनुचित की परख का ग्रभाव कृत्य को जन्म देता है।

दासता से स्थियों की मुक्ति हो जाने के कारण विवाह कई प्रकार से श्रीर भी किन वन गया है। पुराने समय में पत्नी को पित के अनुकूल बनना पड़ता था परन्तु पित को पत्नी के अनुकूल नहीं बनाना पड़ता था। आजकल बहुत-सी पित्नयां, अपने व्यक्तित्व श्रीर अपने कृतत्व के अधिकार के आधार पर, एक विशेष सीमा से परे अपने को पित के अनुकूल बनाने के लिए तैयार नहीं श्रीर पुरुष, जो अभी तक पुरुष-प्रभुत्व की पुरानी परम्परा के लिए लालायित हैं, सोचते हैं कि हमीं अपने आपको पित्नयों के अनुकूल क्यों बनाए ! वेवफ़ाई के सम्बन्ध में यह किन नाई विशेषकर अनुभव होती है। पुराने समय में पित कभी-कभी वेवफ़ाई करता

था परन्तु साधारणतया उसकी पत्नी को इस बात का ज्ञान नहीं होता था। यदि उसे पता चल ही जाये तो वह मान लेता था कि उसने पाप किया है ग्रीर पत्नी को ग्रमने पश्चाताप का विश्वास दिला देता था। लेकिन, दूसरी ग्रीर, पत्नी साधारणतया सदाचारिणी होती थी। यदि वह नहीं होती थी ग्रीर पित को इस बात का पता चल जाता था तो विवाह टूट जाता था। परन्तु जहां, एक दूसरे के प्रति वफ़ादारों की ग्रपेक्षा नहीं की जाती, जैसा कि ग्रधिकतर ग्राधुनिक विवाहों में होता है, वहाँ ईप्या की सहजवृत्ति तो रहती ही है ग्रीर भले ही बहुधा स्पष्ट रूप से भगड़ा न हो तो भी ईप्या के कारण प्रगाढ़ घनिष्टता स्थायी नहीं रह पाती।

ग्राधुनिक विवाह के रास्ते में एक ग्रौर किठनाई है जिसका ग्रनुभव विशेष कर उन लोगों को होता है जो प्रम के मूल्य के प्रति ग्रत्यधिक सचेत हैं। प्रेम तभी तक फलता-फूलता है जब तक कि यह निर्वाध ग्रौर सहज स्फूर्त हो। यह विचार कि प्रेम कर्तां ग्रेम का हनन कर सकता है। ग्राप से कहा जाये कि ग्रमुक व्यक्ति से प्रेम करना ग्राप का कर्त्तं ग्री ग्राप को निश्चय ही उससे घृगा हो जायेगी। विवाह में प्रेम ग्रौर कानूनी बन्धन दोनों के होने से उसकी दशा उस व्यक्ति जैसी है जो दो कुसियों पर बैठने की चेप्टा में गिर पड़ा है। शैंले ने कहा है:

मैं उस बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य नहीं हूँ जिनका सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति भीड़ में से प्रे मिका या मित्र चुन ले और वाको सव को चाहे 'वे कितने ही विवेकशील और भले क्यों न हों, अपने से दूर रखे और उन्हें भूल जाये। यद्यपि आधु निक नैतिकता यही कहती है और लोग इसी लकीर के फकीर हैं। वेचारे दास थकें पगों से उसी रास्ते पर मृतकों के समान चलते हैं और विश्व के इस लम्बे रास्ते पर चलते समय किसी मित्र के साथ ईर्ष्यां शत्रु भी बंधा होता है और यह राह वड़ी शुष्क अभेर लम्बी है।

इसमें सन्देह नहीं कि ग्राप यह धारणा बदलें कि विवाह में प्रेम के सभी रास्ते बन्द कर दिए जायें तो इससे व्यक्ति की संवेदनशीलता ग्रीर सहानुभूति कम हो जाती है, ग्रीर इसके साथ ही महत्वपूर्ण मानवीय सम्पंकों के ग्रवसर भी घट जाते हैं। इससे उस वस्तु को हानि पहुँचती है जो ग्रादर्शवादी दृष्टि से भ्रपने भ्राप में वांछनीय है। ग्रौर प्रत्येक प्रतिबन्ध लगाने वाली नैतिकता के समान इस वजह से, समूचे मानव-जीवन के सम्बन्ध में ऐसा दृष्टिकोएा वन जाता है, जिसे पुलिस वालों का दृष्टिकोएा कहा जा सकता है — प्रर्थात् ऐसा दिष्टिकोएा जिसके फलस्वरूप श्राप सदा यह ग्रवसर खोजते रहते हैं कि कौन-सी बात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

इन सभी कारणों से, जिनमें से कइयों का सम्बन्ध उन वस्तुश्रों से है जो ंनिस्सन्देह ग्रच्छी हैं, प्रया के रूप में विवाह में कठिनाई ग्रा गई है। यदि ग्राप चाहते हैं कि विवाह सुख के रास्ते में बाधा न डाले तो इनकी संकल्पना एक नए ढंग से ही करनी होगी। इस समस्या के हल के लिए वहुधा यह सुभाव दिया जाता है कि तलाक़ दे पाना सरल कर दिया जाये और अमेरिका में तो बड़े पैमाने पर इस पर ग्रमल भी किया गया है। मेरा मत तो यही है— जैसा कि प्रत्येक े भद्र व्यक्ति का होना भी चाहिए—िक इंगलैंड के कानून में जिन कारगों के ं ग्राधार पर तलाक़ की ग्रनुमित है उनसे ग्रधिक कारगों के ग्राधार पर ग्रनुमित होनी चाहिए। परन्तु मैं यह स्वीकार नहीं करता कि वैवाहिक मुसीबतों का ं निवारए। तलाक़ को सरल बना देने से हो जायेगा। यदि विवाह के बाद सन्तान न हुई हो, तो ऐसी दशा में तलाक समस्या का उचित हल हो सकता है। भेले ही दम्पति परस्पर भद्रतापूर्ण व्यवहार का भरसक प्रयत्न कर रहे हों, परन्तु ं मेरे विचार में जहां सन्तान हो, वहां पर विवाह का स्थायित्व बड़े महत्व का विषय है। (इस विषय पर में परिवार के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते समय लिखूँगा) मेरा विचार है कि जहां विवाह के बाद सन्तान हो ग्रीर दम्पति विवेक शील और भद्र हों, वहां यह ग्राशा की जानी चाहिए कि उनका सम्बन्ध ग्राजी-वन बना रहेगा; परन्तु यह नहीं सोचना चाहिए कि ग्रन्य सेक्स-सम्बन्ध नहीं होंगे। जब विवाह उत्कट प्रेम से ग्रारम्भ हो ग्रौर उसके फलस्वरूप वांछित सन्तान हो जाये, जिससे उसके माता-पिता स्नेह करते हों, तव दम्पित में ऐसा गहरा सम्बन्ध उत्पन्न हो जाना चाहिए कि वे परस्पर साहचर्य में एक अनमोल तत्व की अनुभूति करें। सेक्स की तीव्रता घट जाने पर या उनमें से किसी एक या दोनों के मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति काम-वासना जागने पर भी यह अनुभूति रहनी

वाहिए। ईर्ध्या के कारण विवाह में इस प्रकार की मलता ग्रा नहीं पाई है। ग्रीर यद्यपि ईर्ध्या सहज वृत्तिलूलक भाव है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि ईर्ध्या को बुरा समभा जाये न कि उचित नैतिक कोध की ग्रिभिन्यित । जिस जोड़े ने कई वर्ष तक इकट्ठे रह कर बहुत-सी घटनाग्रों की गहन ग्रनुभूति की हो, उनका साहचर्य इतना ठोस होता है कि प्रेम के पहले दिन उसकी तुलना में तुच्छ हैं, चाहे वे कितने ही ग्रानन्द-दायक क्यों न रहे हों। ग्रोर जो व्यक्ति इस वात को समभता है कि समय बीतने के साथ ही मानवीय मूल्यों का महत्व कैसे बढ़ता जाता है, वह नए प्रेम की खातिर इस प्रकार के पुराने साहचर्य का यूं ही परित्याग नहीं करेगा।

इसलिए सम्य स्त्री-पुरुष के लिए विवाह के वाद सुखी रहना सम्भव है, यद्यपि यदि उन्हें सुख की आशा हो तो कई शतें पूरी करनी पड़ेंगी। दम्पित में पूर्ण समानता की भावना होनी चाहिए; पारस्परिक स्वतन्त्रता में कोई भी हस्पक्षेप नहीं होना चाहिए; सम्बन्धों में सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रगाढ़ता होनी चाहिए; और जीवन-मूल्यों के मानकों में कुछ सादृश्य भी होना आवश्यक है। (उदाहरण के लिए, दम्पित में से एक तो केवल धन को महत्व दे और दूसरा अच्छे काम को, तो यह बात उनके परस्पर सम्बन्ध के लिए घातक हो सकती है।) में समभता हूँ कि यदि ये शतें पूरी हो जायें तो विवाह सर्वोन्तम और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध है जो कि दो मानवों में हो सकता है। यदि इस बात को आज तक समभा नहीं गया तो इसका मुख्य कारण यही है कि पितयों और पित्नयों ने अपने को एक दूसरे का चौकीदार समभे रखा है। विवाह में सुख की जितनी सम्भावनाएं हैं, उनके फलीभूत होने के लिए यह आवश्यक है कि पित-पत्नी इस बात को समभना सीखें कि कानून चाहे कुछ भी कहता रहें, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए।

## वेश्यावृत्ति

जब तक सम्भ्रान्त स्त्रियों के सदाचार को बड़े महत्व की बात समभा जाता है तब तक विवाह की संस्था के साथ एक ग्रीर संस्था का होना भी जरूरी है, जिसे वास्तव में विवाह की संस्था का ग्रंग हो माना जाना चाहिए—मेरा ग्रभिप्राय वेश्यावृत्ति की संस्था से है। लेकी ने अपनी पुस्तक में वेश्याग्रों को घर की पित्रक्ता ग्रीर हमारी पित्नयों तथा पुत्रियों के सतीत्व का परित्राएा कहा है। यह भावना विक्टोरिया युग की है ग्रीर कहने का ढंग पुराना है। परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह है सच। नैतिकतावादियों ने लेकी की निन्दा की है क्योंकि उसकी इस बात पर उन्हें कोध ग्राया, लेकिन वे स्वयं यह नहीं जानते कि क्यों! ग्रीर न वे यही प्रमाणित कर सके हैं कि लेकी का कथन गलत था। नैतिकतावादी कहता तो ठीक ही है कि यदि लोग उस के उपदेशों पर चलें तो वेश्यावृत्ति नहीं रहेगी, परन्तु वह यह भी जानता है कि वे उस के कहने के अनुसार चलेंगे नहीं ग्रीर इसलिए यह सोचना ही ग्रसंगत है कि लोग वैसा करें तो क्या होगा।

वेश्यावृत्ति की ग्रावश्यकता इस बात के कारण है कि वहुत से पुरुष या तीं अविवाहित हैं या अपनी पित्नयों से दूर यात्रा पर जाते रहते हैं ; कि ऐसे पुरुष संयमी नहीं रह सकते ; ग्रौर यह कि परम्परानिष्ठ सदाचारी समुदाय में उन्हें भद्र महिलाएं मिलतीं नहीं। इसिलए समाज पुरुषों की उन ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्त्रियों का एक वर्ग निश्चित कर देता है, जिन का ग्रस्तित्व स्वीकार करने में उसे लज्जा ग्राती है, लेकिन जिन्हें पूर्णतया ग्रसन्तुष्ट छोड़ने में उसे डर लगता है। वेश्या का लाभ न केवल इस बात में है कि वह तत्काल प्राप्त हो

सकती है, बिल्क इसलिए भी कि अपनी वृत्ति के वाहर उस का कोई जीवन नहीं। वह बिना किनाई के छिपी रह सकती है और पुरुष उसके पास जा कर अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपने चर्च में लौट सकता है। परन्तु इस बात के बावजूई कि वह निस्सन्देह सेवा करती है और इस बात के होते हुए भी कि वह पित्नयों और पृत्रियों के सतीत्व की रक्षा करती है और धर्माधिकारियों के तथाकथित सदाचार की भी रक्षक है, उस बेचारी से सभी घृणा करते हैं। उसे अछूत माना जाता है और वह अपनी वृत्ति के अतिरिक्त और किसी प्रकार भी सामान्य लोगों से मिल-जुल नहीं सकती। यह महान अन्याय ईसाई धर्म की विजय के साथ प्रारम्भ हुआ और तब से अज तक चला आ रहा है। वेश्या का वास्तिवक अपराध यही है कि वह नैतिकतावादियों के कथनों का खोखलापन प्रमाणित कर देती है। जैसे फायड ने कहा है कि सचेत मन में सेंसर बैठा रहता है जो अशंखनीय विचारों को अचेत मन में धकेल देता है। उसी प्रकार वेश्या को भी अचेत मन के अधकार में धकेल दिया जाता है। और वहां से वह सभी वहि-ष्कृत लोगों की तरह बिना स्पष्ट इच्छा के—समाज से प्रतिशोध लेती है।

रात्रि के श्रंधकार में युवा वेश्या की गाली नवजात शिच्च के श्रांस् को सुखा देती है श्रोर विश्वहोत्सव को श्रभिशप्त कर देती है।

वेश्यावृत्ति सदा ही कुत्सित और गुप्त वृत्ति नहीं रही जैसी कि वह आज है। सच तो यह है कि इस का उद्गम वड़ा उदात्त है। प्रारम्भ में वेश्या किसी देव या देवी की उपासिका होती थी और राह चलते नवागंतुक की सेवा द्वारा अपने देव की आराधना करती थी। उन दिनों उस से आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता था, और उस के पास जाने वाले पुरुष उस का सम्मान करते थे। ईसाई धर्म के आदिगुरुओं ने इस प्रणाली के विरुद्ध वहुत कुछ लिखा। उन का कहना था कि यह अनीश्वरवादियों की वासनाजन्य आराधना की द्योतक है और इस का जन्म शैतान के छल के कारण हुआ। मन्दिर बन्द कर दिए गए और वेश्यावृत्ति वैसी वन गई जैसी कि आज अविकतर स्थानों में वन गई है, अर्थात् एक व्यापारिक

संस्था जो लाभ के लिए चलाई जाती है। लेकिन वेश्याग्रों के लाभ के लिए नहीं, बिल्क उनके लाभ के लिए जिनकी वे सचमुच दासी होती हैं। हाल ही के समय तक वेश्या ग्रकेली ही ग्रपना व्यवसाय नहीं चलाती थी, जैसे कि ग्राजकल चलाती है बिल्क उन दिनों ऐसी वेश्या एक ग्रपवाद मात्र थी। ग्रधिकतर वेश्याएँ चकलों, स्नानागारों या ग्रन्य कुख्यात संस्थाग्रों में रहती थीं। भारत में धार्मिक वेश्या-वृत्ति ग्रभी तक पूर्णतया व्यावसायिक रूप में परिएात नहीं हो सकी है। कैथरीन मेयो ने ग्रपनी पुस्तक मदर इण्डिया में धार्मिक वेश्यावृत्ति के ग्रस्तित्व का प्रमाण दिया है ग्रीर इस ग्राधार पर भी भारत की निन्दा की है।

दक्षिणी अमेरिका को छोड़ न, वेश्यावृत्ति ह्वासमान दिखाई पड़ती है। इस में सन्देह नहीं कि इस का कारए कुछ तो यह है कि स्त्रियों के लिए पहले की अपेक्षा आजीविका के अन्य साधन अधिक मिलने लगे हैं और कुछ यह भी है कि पहले की अपेक्षा अधिक स्त्रियां व्यावसायिक प्रेरणा से नहीं, अपितु स्वेच्छा से बिना विवाह किये यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार होती हैं। जो भी हो, मेरा विचार है कि वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सम्पूर्णतया नहीं किया जा सकता। उदा-हरण के लिए, उन नाविकों की ही वात लीजिए जो लम्बी समुद्र-यात्रा के बाद तट पर पहुँचते हैं। उन से इतना धैर्य रखने को ग्राशा नहीं की जा सकती कि वे उन स्त्रियों को रिक्तायेंगे जो केवल स्नेह के कारएा उन के पास श्राती हैं। या उन वहुत से पुरुषों की बात सोचिए जो विवाह में सुखी नहीं है भ्रौर भ्रपनी पत्नियों से डरते हैं। ऐसे पुरुष जब अपने घर से दूर होंगे तो कुछ अनुतोष चाहेंगे और उसे ऐसे रूप में चाहेंगे कि उन पर कोई मानसिक आभार न रहे। परन्तू फिर भी वेश्यावृत्ति को कम-से-कम करने की इच्छा के महत्वपूर्ण कारएा हैं। वेश्यावृत्ति पर तीन गम्भीर ग्रापत्तियां की जा सकती हैं: पहली यह कि इस से समुदाय के स्वास्थ्य को खतरा है ; दूसरी यह कि इस से स्त्रियों को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचती है ; ग्रौर तीसरी यह कि पुरुषों को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचती है।

इन तीनों में सबसे अधिक महत्व स्वास्थ्य के लिए खतरे का है। इसमें सन्देह नहीं कि रितरोग अधिकतया वेश्याओं के माध्यम से ही फैलता है।

देखिये श्रल्वर्ट लोंड्रेज की पुस्तक 'द रोड टू व्यूनस श्रायर्सं', १६२६ ।

वेश्याग्रों को पंजीकृत करने ग्रौर राज्य द्वारा उनकी परीक्षा करने की चेष्टाग्रों द्वारा इस समस्या को हल करने के प्रयत्न चिकित्सा के द्विटकोण से सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। इनके कारण और बहुत-सी बुराइयाँ उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि इस कारण पुलिस को वेश्यांग्रों पर बल्कि कभी-कभी ऐसी स्त्रियों पर भी ग्रधि-कार प्राप्त हो जाता है जिनका ध्येय वेश्यावृत्ति अपनाना नहीं होता, परन्तु जो न चाहते हुए भी कानून की परिभाषा के अनुसार वेश्या मानी जाने लगती हैं। निस्सन्देह, रतिरोगों को अपेक्षाकृत और अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, परन्तु उसके लिए यह ग्रावश्यक है कि उन्हें पाप का समुचित दण्ड न माना जाये। रतिरोगों की सम्भावना कम करने के लिए पूर्वोपाय किए जा सकते हैं। परन्तु इन पूर्वीपायों का प्रचार करना इस कारण अवांछनीय समभा जाता है कि उनका ज्ञान हो जाने से लोगों में पाप बढ़ेगा। जिन लोगों को रितरोग हो जाते हैं, वे उनका इलाज कराना स्थिनित करते रहते हैं क्योंकि इस प्रकार के रोग श्रपमानजनक माने जाते हैं । इस सम्बन्ध में समुदाय का दृष्टिकोए। पहले की ग्रपेक्षा निस्सन्देह ग्रच्छा है ग्रीर यदि इसमें तनिक ग्रीर सुधार हो गया तो रित-रोग बहुत कम हो जायेंगे। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि जब तक वेश्यावृत्ति रहेगी, ऐसे रोगों के फैलने के साधन बने रहेंगे, जोकि और सभी रोगों की ग्रपेक्षा ग्रधिक जोखिमपूर्ण हैं।

वेश्यावृत्ति म्राजकल जिस रूप में है, स्पष्टतया वह म्रवांछनीय प्रकार का जीवन है। रोग लग जाने का भय होने के कारण वेश्यावृत्ति खतरनाक व्यवसाय बन जाता है—जैसा कि सफेदा बनाने का काम है। परन्तु इसके म्रतिरिक्त यह जीवन म्रनैतिकतापूर्ण हैं। इसमें काम कुछ नहीं होता और म्रत्यिक मिदरा-पान की प्रवृत्ति रहती है। इसमें एक गम्भीर त्रृटि यह है कि वेश्या को घृणित माना जाता है ग्रौर सम्भवतः उसके गाहक भी उसे बुरा ही समभते हैं। उसका जीवन सहजवृत्ति के विपरीत है—बिल्कुज उपी प्रकार जिस प्रकार कि नन —भिक्षुणी—का जीवन सहजवृत्ति के विपरीत होता है। इन सभी कारणों से वेश्यावृत्ति—जिस रूप में यह ईसाई देशों में विद्यमान है—म्रसाधारण रूप से म्रवांछनीय कृतत्व है।

जापान में तो दशा विल्कुल दूसरी है। वेश्यावृत्ति को कृतत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है ग्रीर उसे ग्रच्छा माना जाता है। बल्कि माता-पिता के कहने पर यह वृत्ति ग्रपना भी ली जाती है—ग्रपने विवाह के लिए दहेज जुटाने का यह सामान्य उपाय है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जापानियों में उपदंश वहुत कम होता है। इसलिए जापान में वेश्या का जीवन उतना कृत्सित नहीं है जितना कि उन देशों में है जहाँ नैतिकता के बन्धन ग्रत्यधिक कड़े हैं। स्पष्ट है कि यदि वेश्यावृत्ति को रहना ही है, तो वह वैसी हो रहे जैसी कि जापान में है न कि वैसी जैसी हम योष्प में देखते हें। यह भी स्पष्ट है कि देश में नैतिकता की कसौटी जितनी ग्रधिक कड़ी होगी, वेश्या का जीवन उतना ही ग्रधिक ग्रपमान-जनक माना जायेगा।

वेश्याग्रों के पास जाने की भ्रादत पड़ जाये तो पुरुष की मानसिक स्थिति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे यह अनुभव करने की आदत पड़ जायेगी कि मैंयुन से पहले स्त्री को प्रसन्न करने की ग्रावश्यकता नहीं है। यदि उसे प्र-चिलत आचार-संहिता में श्रास्था हो तो उसमें प्रत्येक उस स्त्री के प्रति ग्रनादर का भाव होने की प्रवृत्ति रहेगी, जिसके साथ उसने मैथुन किया हो। विवाह पर इस प्रकार की मनोवृत्ति की प्रतिकिया बहुत भयं कर हो सकती है। इस प्रति-किया का एक रूप तो यह है कि विवाह को वेश्यागमन के समान ही समफ लिया जाता है स्रीर दूसरा यह कि इसे वेश्यागमन से ऋत्यधिक दूर समभा जाता है। कुछ पुरुष उस स्त्री से मैथुन की इच्छा ही नहीं कर सकते हैं जिससे जन्हें अत्यिधक प्रेम हो या जिसका वे ग्रादर करते हों। फायड के ग्रनुयायी इस का कारए। ईडिपस ग्रंथि बताते हैं परन्तु मेरा यह विचार है कि इसका कारए। बहुवा यह इच्छा होती है कि ऐसी स्त्रियों ग्रीर वेश्याग्रों के बीच यथासम्भव ग्रधिकाधिक भेद किया जाये। इस प्रकार चरम सीमा तक पहुँचे बिना ही बहुत से पुरुष-विशेवकर पुराने ढंग के पुरुष-प्रवनी पत्नियों के प्रति ऋत्यधिक ग्रांदर-भाव दिखाते हैं जिसके कारएा मार्नासक दृष्टि से वे सदा कुंवारे ही रहते हैं श्रौर सेक्स-सम्बन्धी श्रानन्द नहीं ले सकते । श्रौर जब कोई पुरुष श्रपनी पत्नी की कल्पना वेश्या के रूप में करता है, तो बिल्कुल इसके विपरीत वृराई उत्पन्न होती

है। इसके कारए वह यह भूल जाता है कि मैथून तभी होना चाहिए जब दोनों चाहते हों और यह कि मैथून से पहले कुछ समय तक प्रेमोपसेवन सदा होना चाहिए। इसलिए वह ग्रपनी पत्नी के प्रति बहुत रूखा और नृशंस हो जाता है श्रीर उसमें ऐसी जुगुप्सा उत्तन्न कर देता है, जिसे मिटाना बहुत कठिन है।

सेक्स-क्षेत्र में आर्थिक प्रेरणा के पदार्पण से बुरे परिणाम निकलते हैं। उनकी मात्रा चाहे कम हो चाहे अधिक, होते वे बुरे ही हैं। यौन सम्बन्ध परस्पर सुख-दायी होने चाहिएँ और स्त्री तथा पुरुष दोनों के सहज-स्फूर्त मनोवेग के परि-एगाम स्वरूप होने चाहिएँ। जहां ऐसा नहीं होता वहां प्रत्येक महत्वशाली वात का अभाव रहता है। किसी अन्य व्यक्ति का इतने निकट तथा प्रगाढ़ रूप में प्रयोग करने का अर्थ यह है कि मानव के रूप में उसके प्रति आदर का अभाव है; श्रीर मानव के रूप में श्रादर से ही सच्ची नैतिकता का जन्म होना चाहिए। किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए इस प्रकार का क्रत्य कभी भ्राकर्षक नहीं हो सकता। परन्तु फिर भी यदि शारीरिक आवेग की उत्कटता के कारण ही यह कृत्य किया जाय, तो वाद में पश्चाताप होता है ग्रीर पश्चाताप के कारण व्यक्ति में मूल्य परखने की योग्यता ग्रव्यवस्थित हो जाती है। यह बात न केवल वेश्यावृत्ति पर बल्कि विवाह पर भी उतनी ही लागू होती है। स्त्रियों के लिए आजीविका का सबसे अधिक प्रचलित साधन विवाह है और विवाह में स्त्रियों को बिना इच्छा के जितना सेवस-भार सहन करना पड़ता है, उसकी मात्रा सम्भवतः वेश्यावृत्ति की अपेक्षा अधिक है। यदि यौन सम्बन्धों की नैतिकता अंध विश्वास से मुक्त हो तो उसके लिए यह ग्रावश्यक है कि उसमें दूसरे व्यक्ति के लिए भ्रादर की भावना हो; भ्रौर उसकी इच्छाम्रों को घ्यान में रखे विना केवल श्रपने सुख के साधन के रूप में उसका प्रयोग करने की ग्रनिच्छा हो। वेश्यावृत्ति इस सिद्धान्त के विरुद्ध है इसलिए चाहे वेश्याओं का ग्रादर होने लगे भ्रोर रित-रोगों का उन्मूलन कर दिया जाये। फिर भी वेश्यावृत्ति केवल इसी स्राधार पर ग्रवांछनीय रहेगी।

हैवलॉक एलिस ने वेश्यावृत्ति सम्बन्धी ग्रपने रोचक ग्रध्ययन में इस के पक्ष में एक दलील दी है जिसे में ठीक नहीं मानता। उन्होंने पानोत्सव की चर्चा की है, जोकि ग्रधिकतर ग्रादिकालीन सभ्यताग्रों में होता था ग्रौर उसे वह उन अराजकतावादी ग्रावेगों का विकास मानते हैं, जिन्हें ग्रन्य ग्रवसरों पर नियंत्रएा में रखना पड़ता है। उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति का विकास पानोत्सव से हुग्रा ग्रौर वेज्यावृत्ति किसी हद तक उसी प्रयोजन को पूरा करती है जिस की पूर्ति पहले पानोत्सव करता था। उनका कथन है कि बहुत से पुरुष परम्परागत विवाह के बन्धनों, सौष्ठव श्रीर शिष्ट सीमा में नहीं रह सकते श्रीर ऐसे पुरुष यदा-कदा वेश्यागमन करके अपनी भडाँस निकाल लेते हैं। उनके विचार में यह निकास अन्य किसी निकास से, जोकि पुरुषों को उपलब्ध है, बहुत कम समाज-विरोधी होता है । गहराई से देखा जाये तो हैवलॉक एलिस की दंलील भी वास्तव में वैसी ही है जैसी कि लेकी की; हाँ इसका रूप अधिक आधुनिक है। जिन् स्त्रियों के यौन जीवन पर रूढ़-निषेधों का प्रभाव नहीं होता, उन पर वैसे मनोवेगों का प्रभाव पुरुषों की तरह ही पड़ता है जिनकी चर्चा हैवलॉक एलिस ' ने की है। स्रीर यदि स्त्रियों का यौन जीवन उन्मुक्त कर दिया जाये तो पुरुषों के उन श्रावेगों की संतुष्टि उन स्त्रियों के पास जाए बिना हो सकेगी जोकि केवल धन की प्रेरणा से सम्भोग कराती है। सेक्स के पहलू से स्त्रियों के उन्मुक्त होने का यह लाभ सचमुच बहुत बड़ा लाभ है, जिसकी ग्राशा की जा सकती है। जहाँ तक मैं देख सका हूँ, सच यह है कि सेक्स के सम्बन्ध में जिन स्त्रियों के विचारों ग्रीर भावनाग्रों पर पूराने रूढ़-निषेधों का प्रभाव नहीं है वे विवाह में विक्टोरिया युगीन स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सन्तोष प्राप्त कर सकती हैं और सन्तोष प्रदान कर सकती है। जहां-जहां पुरानी नैतिकता का ह्या है, वेश्यावृत्ति का भी हास हुआ है। पहले जिस युवक को यदा-कदा वेश्यागमन करने पर विवश होना पड़ता था वह अब अपने वर्ग की लड़िकयों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ये सम्बन्ध दोनों ग्रोर से स्वतन्त्र होते हैं, इनमें मानसिक तत्व भी होता है जोकि शारीरिक तत्व की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। श्रीर इनमें दोनों का परस्पर उत्कट प्रेम निहित होता है। किसी भी वास्त-विक नैतिकता के दृष्टिकोण से, यह सम्बन्व पुरानी प्रणाली की अपेक्षा अधिक -ग्रच्छा है। नैतिकतावादियों को इस पर खेद होता है क्योंकि इसे छिपाना कम

सरल है परन्तु नैतिकता का पहला सिद्धान्त यह तो नहीं है कि सदाचार के प्यिक्तिकम का पता नैतिकतावादी को न चले। मेरा विचार है कि युवा लोगों के सम्बन्धों में यह नई स्वतन्त्रता सन्तोष का विषय है ग्रीर इसके परिणामस्वरूप ऐसे पुरुषों की पीढ़ी ग्रा रही है जिन में नृशंसता नाम मात्र को भी नहीं ग्रीर ऐसी स्त्रियों की पीढ़ी जिसमें जरा-जरा सी बात पर उचित-ग्रनुचित की भीरुता-पूर्ण परख की भावना नहीं रही। जो लोग नई स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं, उन्हें यह भली भांति समभ लेना चाहिए कि वे वास्तव में इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि ग्रत्यधिक कड़ी ग्राचार-संहिता के दबाव के विपरीत एकमात्र कवच के रूप में वेश्यावृत्ति जारी रहनी चाहिए।

## साहचर्य-विवाह

विवेक पर आधारित आचार-शास्त्र में विवाह को तब तक विवाह नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके परिगामस्वरूप बच्चे न हों। जिस दम्पित के सन्तान न हो, उसका विवाह सरलता से टूट सकना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए सेक्स-सम्बन्धों का महत्व इसी कारण है कि उनके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति होती है और वैंघ संस्था तभी उनको मान्यता दे सकती है। परन्तु चर्च का विचार यह नहीं है, क्योंकि वहां तो सेन्ट पॉल के प्रभाव के कारएा विवाह को स्रभी तक सन्तानोत्पत्ति का साधन नहीं वरन् ग्रनूढ़ागमन का विकल्प माना जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में पादरियों को भी यह पता चल गया है कि स्त्री-पुरुष संभोग का ग्रनुभव करने के लिए सदा विवाह की प्रतीक्षा में ही नहीं रहते। पुरुषों के सम्बन्ध में तो-यिद उनका गमन वेश्याओं के पास ही रहा हो और ढंग से उसे छिपाए रखा जाये तो उनके दुराचार को क्षम्य मानना सरल है परन्तु वेश्याओं के ग्रतिरिक्त ग्रन्य स्त्रियों में—जिसे परम्परानिष्ठ व्यक्ति ग्रनैतिकता कहते हैं- उसे सहन करना कठिन है। फिर भी ग्रमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी भीर स्केंडेनेविया में युद्ध के पश्चात् एक महान परिवर्तन ग्राया है। सम्भ्रांत परिवारों की लड़िकयों ने यह सोचना बन्द कर दिया है कि अपना "सतीतव" बनाए रखना अच्छा है। और युवक वेश्याओं के पास जाकर तृष्ति प्राप्त करने के स्थान पर उस वर्ग की लड़िकयों के साथ सम्बन्ध बना लेते हैं जिनके साथ यदि वे अमीर होते तो विवाह करने की इच्छा करते। ऐसा लगता है कि इंग्लैंण्ड की वजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सिलसिला अधिक बढ़ गया है, जिसका कारण मेरे विचार में मद्य-निषेध और मोटरकारें हैं। मद्य-निषेध के कारण यह स्रनिवार्य

वन गया है कि श्रामोद भरी पार्टी में जाकर लोग शराव के नशे में थोड़ा बहुत धुत्त अवश्य हो जाते हैं। बहुतेरी लड़िक्यों के पास अपनी कारें हैं जिस कारण उनके लिए अपने माता-पिता और पड़ोसियों की ग्रांख बचाकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाना सरल हो गया है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका वर्णन जज लिंड्से की पुस्तकों में मिलता है। वयोवृद्ध लोग लिंड्से पर अतिशयोक्ति का आरोप लगाते हैं परन्तु युवा लोग नहीं। अपनी यात्रा में मैंने भी युवकों से पूछताछ करके जज लिंड्से के कथनों की परीक्षा की है। मैंने देखा कि उनमें तथ्यों से मुकरने का कोई रुभान नहीं है। अमेरिका भर में ऐसा देखा गया है कि बहुत-सं। लड़िक्यां जो विवाह के बाद सम्म्रांत वन जाती हैं, विवाह से पहले, बहुधा कई प्रेमियों के साथ यौन अनुभव प्राप्त कर लेती हैं। और जहां सम्पूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं भी हो पाता वहाँ चूमाचाटी और प्रेमालिंगन इतना अधिक होता है कि पूर्ण सम्भोग का सम्पन्न न होना विकृत मनोदशा ही कहां जा सकता है।

में स्वयं यह नहीं कह सकता कि में इस परिस्थित को सन्तोषजनक मानता हूँ। परम्परानिष्ठ नैतिकतावादियों ने इस पर कुछ अवांछनीय पहलू लागू कर दिए है और जब तक परम्परागत नैतिकता नहीं बदल जाती तब तक इन अवांछनीय पहलूओं की समाप्ति का भी कोई तरीक़ा मुफे दिखाई नहीं देता। सच तो यह है कि अवैध सेक्स भी अवैध मद्य क समान वैध सेक्स की अपेक्षा कहीं घटिया है। मेरा विचार है कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि अमेरिका में मद्य-निषेध से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक धनाढ्य युवकों और उनसे भी अधिक युवतियों में मद्यपान की आदत पड़ी है। कानून की पकड़ से बच निकलने में एक विशेष आनन्द है और अपनी चतुराई पर गर्व होता है। और जब मद्यपान सम्बन्धी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो सेक्स-सम्बन्धी परम्पराग्नों का उल्लंघन भी स्वाभाविक ही है। यहां भी दुस्साहस कामोद्दीपन का काम करता है। परिणाम यह होता है कि युवा व्यक्तियों के परस्पर सेक्स-सम्बन्ध अत्यन्त मूर्खतापूर्ण रूप धारण कर लेते हैं। वे स्नेह के कारण नहीं, वरन्

१. द रिवोल्ट श्रॉफ़ मॉडर्न यूथ, १६२५ । कम्पैनियनेट मैरेज, १६२७ ।

दुस्साहस के कारएा स्थापित किए जाते हैं या नशे की अवस्था में। मद्य की तरह सेक्स-सेवन भी उन रूपों में करना पड़ता है जो संकेन्द्रित ग्रीर तनिक ग्रस्वाद् हों क्यों कि यही रूप अधिकारी वर्ग की दृष्टि से बच सकते हैं। मेरा विचार है कि ग्रमेरिका में विवाहेतर ऐसे यौन-सम्बन्ध बहुधा नहीं होते जिनमें प्रतिष्ठा, विवेक ग्रीर सम्पूर्ण हार्दिक सिकयता हो जिसके परिगामस्वरूप सारा व्यक्तित्व में एक सहयोग हो। यहीं तक तो नैतिकतावादी सफल रहे हैं। वे अनूढ़ागमन को रोक नहीं पाए, इसके विपरीत इसका विरोध उन्होंने इस ढंग से किया कि यह श्रौर ग्राकर्षक वन गया श्रीर इसीलिए इसका प्रचलन श्रविक हो गया है। परन्तु वे इसे लगभग उतना ग्रवांछनीय बनाने में सफल हुए हैं जितना कि उनके विचार में यह है। विलकुल उसी प्रकार जैसे उन्होंने पी जाने वाली मदिरा की ग्रधिकांश मात्रा को उतनी ही विषावत बना दिया है, जितनी कि उनके विचार में मिदरा है। उन्होंने युवा व्यक्तियों को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि वे शुद्ध रूप में सेक्स-सेवन करें, जिसका सन्वन्ध प्रतिदिन के साहचर्य से । नहीं, कामकाज से नहीं ग्रीर न मानसिक घनिष्ठता से है। युवा पीढ़ी में भीरु व्यक्ति सम्पूर्ण यौन सम्बन्धों तक नहीं पहुँचते, बल्कि देर तक यौन उत्तेजना की स्थिति बनाए रखते हैं जिसमें सन्तोष नहीं होता। इस प्रकार की मनोस्थिति स्नायुग्रों को दुर्वल बनाती है ग्रीर वाद में सेक्स का पूरा ग्रानन्द उठा पाना कठिन या ग्रसम्भव हो जाता है। अमेरिका के युवा व्यक्तियों में जिस प्रकार की यौन उत्तेजना रहती है, उसमें एक ग्रीर ग्रवगुण यह है कि इसके कारण या तो काम नहीं हो पाता ग्रौर या नींद नहीं ग्राती, क्योंकि यह उन पार्टियों में उत्पन्न होती है जो वहुत रात गए तक चलती रहती है।

इससे भी गम्भीर बात यह है कि जब तक नैतिकता अपने वर्तमात रूप में रहेगी, कभी-कभी संकट का जोखिम भी बना रहेगा। दुर्भाग्यवश, यह हो सकता है कि किसी युवा व्यक्ति के कृत्यों का पता नैतिकता के किसी अभिभावक को चल जाये, तो वह स्वच्छ अन्तरात्मा से बदनामी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगा जिसमें उसे पर-पीड़ा से आनन्द का अनुभव होगा। और चूंकि अमेरिका में व्यक्तियों के लिए सन्तित निरोध के उपायों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना लग- भग ग्रसम्भव है, श्रवांछित गर्भाधानों की कमी नहीं है। इनका इलाज साधा-रए।तया भूए।हत्या करके किया जाता है जो खतरनाक, कष्टप्रद ग्रीर ग्रवंध है ग्रीर जिसे छिपाना सरल नहीं है। युवा लोगों की नैतिकता ग्रीर वयोवृद्ध व्यक्तियों की नैतिकता के बीच पूरी खाई है ग्रीर ग्राज के ग्रमेरिका में उसका एक ग्रीर ही दु:खद परिए।।म होता है: वह यह कि माता-पिता ग्रीर सन्तान के बीच बहुवा मित्रता या घनिष्ठता नहीं होती, ग्रीर माता पिता ग्रपनी संतान को परामर्श या सहानुभूति द्वारा सहायता नहीं दे सकते। जब युवा लोग किसी मुसीवत में फँस जाते हैं तो वे विस्फोट बिक्क बदनामी का ववंडर उठाए बिना उसकी चर्च ग्रपने माता-पिता से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके परिए।।मस्वरूप उथल-पुथल होने का भय रहता है। इस प्रकार सन्तान के किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद माता-पिता ग्रीर सन्तान का परस्पर सम्बन्ध कुछ उपयोगी नहीं रह जाता। ट्रोब्रियांड द्वीप के निवासी कितने ग्रधिक सभ्य हैं, जहां पिता ग्रपनी पुत्री के प्रेमी से कहता है, "नुम मेरी पुत्री के साथ सोते हो; ग्रच्छा, चलो उससे विवाह करलो।"

हम जिन त्रुटियों पर विचार कर रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ बड़े लाभ भी हैं जो कि अमेरिका के वयोवृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा युवा पीड़ी के परम्परान्तिष्ठता से उन्मोचन में प्रकट हुए हैं; हां, यह बात अवश्य है कि यह उन्मोचन आंशिक ही रहा है। वे उचित-अनुचित की कड़ी भावना से अधिक मुक्त हैं, रूढ़ निषेधों के प्रभाव उन पर कम हैं और उस अधिकार के कम गुलाम हैं जिसकी नींव विवेक पर नहीं है। मेरा यह भी विचार है कि वे अपने बड़े-बूढ़ों की अपेक्षा कम कूर, कम नृशंस और कम हिंसक प्रमाणित होंगे। यह इसलिए कि अमेरिका के जीवन की यह विशेषता रही है कि जिन अराजकतापूर्ण मनोवेगों का निकास सेक्स में न हो पाया हो, उनका निकास हिंसा में होता है। यह भी आशा की जा सकती है कि आज की युवा पीढ़ी अधेड़ आयु की होगी तो यह अपनी युवावस्था के आचरण को नहीं भूलेगी और उन यौन परीक्षणों के प्रति सहनशील होगी जो कि गोपनीयता की आवश्यकता के कारण आजकल सम्भव नहीं हैं।

१. मॉलानप्रसकी सेक्सुत्रल लाइफ ऑफ सेवेजेज, पृष्ठ ७३।

इंगलण्ड में भी स्थित लगभग वैसी ही है जैसी कि अमेरिका में, यद्यपि मद्य-निष्ध के न होने और मोटरकारों की कमी के कारण इसका रूप अमेरिका के समान उग नहीं हो पाया है। मैं समभता हूँ कि इंगलण्ड और योख्प में तो निश्चय ही यह प्रथा बहुत कम है कि अन्तिम तोष प्राप्त किए बिना ही यौन उत्तेजना बनी रहे। और सब बातों को देखते हुए कुछ लोगों को छोड़, इंगलण्ड के सभी सम्भ्रांत व्यक्ति सामान्यत्या अपने अमेरिको सवर्ग की अपेक्षा कम उत्साह से युवकों के पीछे पड़े रहते हैं। जो भी हो, दोनों देशों के बीच अन्तर केवल मात्रा का है।

जज बेन बी० लिंड्से ने, जो कई वर्ष तक डेनवेर में वाल-ग्रपराधियों के मामलों को सुनने वाले न्यायालय के न्यायाघीश थे ग्रौर जिन्हें उस स्थिति में तथ्य जानने का अपूर्व अवसर प्राप्त था, एक नयी संस्था का सुफाव दिया है जिसे जन्होंने "साहचर्य-विवाह" का नाम दिया है । दुर्भाग्यवश, वे सरकारी पदनी से च्युत हो चुके हैं, क्योंकि जब यह पता चला कि वे युवां लोगों को अपने पाप से भ्रवगत कराने के स्थान पर उनके सुख का सम्वर्घन करते थे तो कू क्लुक्स क्लान ग्रीर कैयॉलिकों ने मिलकर उन्हें पदच्युत करवा दिया। साहचर्य-विवाह विवेकशील परन्तु परम्परानिष्ठ व्यक्ति का सुक्ताव है। यह इस वात का प्रयत्न है कि युवा पीढ़ी के ग्राज के ग्रवाय यौन सम्बन्धों में थोड़ी स्थिरता लाई जाये। जन्होंने इस स्पष्ट तथ्य की ग्रोर व्यान दिलाया है कि युवा व्यक्तियों को विवाह से रोकने वाली वस्तु धनाभाव है ग्रौर यह कि विवाह में धन की ग्रावश्यकता कुछ तो इस कारण पड़ती है कि वच्चे होते हैं और कुछ इसलिए भी कि पत्नी के लिए यह ठीक नहीं कि वह अपनी आजीविका स्वयं कमाए। उनका विचार है कि युवा लोगों को एक नए प्रकार का विवाह कर सकने योग्य होना चाहिए जो कि तीन विशेषताओं के कारण साधारण विवाह से भिन्न होगा। पहली यह है कि कुछ समय तक सन्तानोताति का कोई इरादा ही नहीं होना चाहिए भीर उसके लिए युवा दम्पति को सन्तिति निरोध के सम्बन्ध में यथा सम्भव सर्वोत्तम ज्ञान दिया जाये। दूसरे जब तक बच्चे न हों ग्रीर पत्नी गिभएगि न हो, पित-पत्नी की परस्पर अनुमित से तलाक सम्भव होना चाहिए। और तीसरी वात यह है कि तेलाक होने पर पत्नी को गुजारे का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए । उनका विचार है—ग्रीर मेरी राय में ठीक ही है—कि यदि कानून द्वारा ऐसी संस्था स्थापित हो जाये तो बहुत बड़ी संख्या में युवा व्यक्ति—उदा-हरण के लिए विश्वविद्यालयों के छात्र—ग्रपेक्षाकृत स्थायी सम्बन्धों के बन्धनों में वंध जायेंगे, मिल-जुल कर रहेंगे और उनके जीवन में ग्राज के समान यौन सम्बन्धों में ग्रनगंलता का तत्व नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा साक्ष्य दिया है जिससे स्पष्ट है कि विवाहित युवा छात्र ग्रविवाहित छात्रों की ग्रपेक्षा ग्रधिक ग्रच्छे रहते हैं। यह तो निस्सन्देह स्पष्ट है कि ग्रधं स्थायी सम्बन्ध होने की दशा में काम ग्रीर सेक्स का मेल, पार्टियों और मद्यपान के उद्दीपन ग्रीर भाग दौड़ की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुचारु रूप से हो सकता है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि दो युवा व्यक्ति इकट्ठे रह कर उससे ग्रधिक खर्च करेंगे जितना कि वे ग्रलग-ग्रलग रह कर करते थे ग्रीर इस प्रकार वे ग्राधिक कारण निष्प्रभावी हो जायेंगे जिन के ग्राधार पर ग्राजकल विवाह स्थिगत कर दिया जाता है। मुक्ते इस बात में लेशमात्र भी सन्देह दिखाई नहीं पड़ता कि यदि जज लिड्से की योजना विधि में परिणत करदी जाये तो इसका प्रभाव बड़ा लाभकारी होगा ग्रीर ऐसा प्रभाव होगा कि नैतिकता की दृष्टि से सभी इसे ग्रच्छा मानेंगे।

परन्तु जो भी हो, जज लिंड्से के सुभावों पर सभी अधेड़ आयु के व्यक्तियों ने भय-कातर प्रतिरोध प्रकट किया और अमेरिका के सारे समाचारपत्रों ने उनका विरोध किया। यह कहा गया कि वे घर की पिवत्रता पर कुठाराधात कर रहे हैं। यह कहा गया कि ऐसे विवाह को सहन करके—जिसका परिगाम तुरन्त सन्तानोत्पत्ति नहीं होगा—वे वासना को वैध बना देना चाहते हैं। यह कहा गया कि उन्होंने विवाह के बिना यौन सम्बन्धों के प्रचलन के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति से काम लिया है; कि वे अमेरिका की सती-साध्वी स्त्री जाति को बदनाम कर रहे हैं और यह कि अधिकतर व्यापारी तीस या पैं शिस वर्ष की आयु तक वड़े मजे में संयमी रहते हैं। ये सब बातें कही गयीं और मैं यह स्त्रीकार कर लेता हूँ कि इन बातों को कहने वालों में कुछ ऐसे लोग थे, जिन्हें इन पर सचमुच विश्वास था। मैंने जज लिंड्से के विरुद्ध वहुत-सी कटु वातें सुनीं और मेरी राय यह बनी कि जिन तर्कों को निग्णियक समभा जाता था, वे दो ही थे।

## साहचर्य-विवाह

पहला यह कि ईसा जज लिंड्से के सुभावों का कभी अनुमोदन न करते और दूसरा यह कि अमेरिका के अधिक उरार धमं गुरुष्रों को भी उनके सुभाव पसन्द नहीं थे। इस दूसरे तर्क को अधिक वजनदार माना जा रहा था और सच ही है, क्योंकि पहला तर्क तो कोरा काल्पनिक है और उसे पुष्ट नहीं किया जा सकता। मेंने किसी व्यक्ति को ऐसा तर्क देते नहीं सुना जि अमें भूले से भी यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई हो कि जज लिंड्से के सुभावों से मानवीय सुख कम हो जायेगा। सच तो यह है कि मुभे इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना पड़ा कि परम्परानिष्ठ नैतिकता का पक्ष लेने वालों की दृष्टि में मानवीय सुख का महत्व बिलकुल नहीं है।

मुफे विश्वास है कि साहचर्य-विवाह ठीक दिशा में उठाया गया कदम होगा ग्रीर इससे काफ़ी लाभ होगा। परन्तु में समभता हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है। मेरा विचार है कि जिन यौन-सम्बन्धों के फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति न हो, उन्हें सर्वथा व्यक्तिगत मामला समक्तना चाहिए ग्रौर यदि कोई स्त्री-पुरुष बिना सन्तान उत्पन्न किए इकठ्टे रहना चाहते हों तो उसमें किसी का हस्तक्षेत्र नहीं होता चाहिए वरन् यह उनका व्यक्तिगत म।मला समभा जाना चाहिए। मैं इस बात को वांछनीय नहीं मानूंगा कि कोई पुरुष या कोई स्त्री पहले से यौन-सम्बन्शी ऋनुभव प्राप्त किए बिना सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले विवाह जैसे गम्भीर सम्बन्ध में बँघे। यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मौजूद है कि सेक्स का पहला श्रनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए जिसे पहले से इस बारे में कोई ज्ञान हो । मानवों में यौन किया (मैथुन) सहजवृत्तिमुलक नहीं है, श्रीर स्पष्ट है कि यह कभी सहजवृत्तिमूलक रही भी नहीं। श्रीर इस तर्क के श्रतिरिक्त, लोगों से यह कहना वेतुकी-सी वात है कि वे सेक्स की दृष्टि से एक दूसरे की ग्रनुरूपता के सम्बन्ध में कुछ जाने बिना ही ऐसे सम्बन्ध में बैंध जायें जो ग्राजीवन रहेगा। यह बात उतनी ही बेतुकी है जितना कि किसी व्यक्ति से यह कहना कि वह जिस मकान को खरीदना चाहता है, उसे खरीदने से पहले न देखे । यदि ग्राप विवाह के जीवशास्त्रीय कृत्य को भली भाँति मान्यता देते हैं तो उचित बात यही है कि श्राप कहें कि पत्नी के पहले गर्भाधान तक कोई भी विवाह काननी रूप से वाध्य-

कारी नहीं होगा। ग्राजकल विवाह तभी निष्ठप्रभावी माना जाता है जब कि मैथून ग्रासम्भव हो, परन्तु विवाह का सच्चा प्रयोजन तो वच्चे हैं मैथून नहीं। ग्रीर इसलिए जब तक वच्चों की ग्राशा न हो, विवाह को सम्पन्न हुग्रा नहीं मानना चाहिए। यह विचार कम-से-कम ग्रांशिक रूप में इस वात पर ग्राधारित है कि गर्भ-रोधकों के कारण सन्तानोत्पत्ति ग्रीर सिर्फ सेक्स एक दूसरे से ग्रलग हो गए हैं। गर्भ-रोधकों ने सेक्स ग्रीर विवाह का सारा स्वरूप ही बदल दिया है ग्रीर इस कारण वे भेद ग्रावश्यक हो गए हैं, जिनकी पहले उपेक्षा की जा सकती थी। स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध केवल सेक्स के प्रयोजन से हो सकते हैं जैसा कि वेश्यागमन में, या साहचर्य में जिसमें यौन तत्व भी होगा जैसे कि जज लिंड्से द्वारा प्रस्तावित साहचर्य-विवाह में, ग्रीर या सन्तानोत्पत्ति करके परिवार बढ़ाने के लिए। ये सब एक दूसरे से भिन्न हैं ग्रीर ग्राधुनिक परिस्थितियों में कोई भी ऐसी नैतिकता पर्याप्त नहीं हो सकती जिसमें इनमें परस्पर भेद न किया जाये ग्रीर सभी को बिना भेदभाव के एक पुंज में इकट्ठे कर दिया जाये।

## त्राज के युग का परिवार

पाठक ग्रव तक यह भूल चुके होंगे कि ग्रध्याय २ ग्रीर ३ में हमने मातृ-वंशक ग्रीर पितृसत्तात्मक परिवारों पर विचार किया या ग्रीर यह देखा था कि यौन नैतिकता के सम्बन्ध में प्रारम्भ कालीन दृष्टिकोएा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। भ्रव हमें परिवार पर फिर से विचार करना है क्योंकि परिवार ही एक विवेक संगत ग्राधार है जिसके कारए। हम यौन स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध लगा सकते हैं। हम सेक्स ग्रीर पाप के सम्बन्ध में लम्बे ग्राख्यान के बाद हम फिर ग्रपने विषय की स्रोर लौट रहे हैं। सेवस स्रौर पाप के सम्बन्ध का स्राविष्कार ईसाई स्रादि-गुरुग्रों ने नहीं किया था परन्तु उन्होंने इससे ग्रधिकाधिक लाभ उठाया ग्रीर ग्राज हम में से अधिकतर लोगों की निजी नैतिक कसीटी में यही बात निहित है। मैं इस धार्मिक विचार की अधिक चर्चा नहीं करूंगा कि सेक्स में कोई बुरी वात है जिसे हटाने के लिए यह श्रावश्यक है कि विवाह ग्रीर सन्तान की इच्छा का परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाये। ग्रब हमें इस विपय पर विचार करना है कि बच्चों के हित में सेक्स-सम्बन्धों की स्थिरता कहां तक ग्रावश्यक है । दूसरे शब्दों में, हमें यह स्थायी विवाह के कारण के रूप में परिवार पर विचार करना है। यह प्रश्न सरल नहीं है। यह स्पष्ट है कि वच्चे को परिवार के सदस्य के रूप में जो लाभ होता है वह इस बात पर निर्भर है कि इसका विकल्प क्या है। लब्धक शिशुओं के लिए ऐसी उत्तम संस्थाएं हा सकती हैं कि जो सम्भवत श्रधिकतर कुटुम्बों की तुनना में श्रधिक श्रच्छी होंगी। हमें यह भी सीचना है कि परिवार के जीवन में पिता का कृत्य ग्रावश्यक है या नहीं, क्योंकि उसी के कारगा स्त्रियों का सतीत्व परिवार के लिए ग्रावश्यक माना गया है। हमें यह भी देखना

है कि परिवार का वच्चे की मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है—इस विषय पर फायड ने तिनक विकृत ढंग से विचार किया है। हमें देखना है कि अर्थ प्रणालियों के प्रभाव के कारण पिता का महत्व घटता है या कि वढ़ता है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम यह जानते हैं कि पिता का, विक्त सम्भवतः, जैसे कि प्लेटों ने सुभाव दिया था, माता-पिता दोनों का स्थान राज्य ग्रहण कर ले। और यह मान लीजिए कि हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि साधारण मामलों में, बच्चे के समुचित परिवेश के लिए माता और पिता दोनों आवश्यक हैं, तो हमें उन बहुत से उदाहरणों पर विचार करना होगा जहां कि माता या पिता, अपने कर्ताव्य निभाने के अयोग्य हैं, और या दोनों में अनुरूपता का इतना अभाव है कि बच्चे के हित में दोनों का अलग हो जाना वांछनीय है।

जो लोग धार्मिक आधार पर यौन स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं. वे बहुधा यह तर्क देते हैं कि तलाक़ बच्चों के हित के विरुद्ध है। परन्तु जब धर्मनिष्ठ लोग इसी तर्फ का उपयोग करते हैं तो यह सच्चा नहीं होता; यह इस बात से स्पष्ट है कि जब माता-पिता में से एक को उपदंश हो और बच्चों को भी यह रोग होने की आशंका हो, तो भी ये लोग तलाक़ या गर्भरोधकों के प्रयोग को सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार के मामलों से स्पष्ट है कि जब कोई नन्हे-मुन्हे बच्चों के हितों का रोना रोता है और अपने तर्क को चरम सीमा तक पहुँचा देता है, तो यह नृशंसता को छिपाने का आवरण मात्र रह जाता है। विवाह से बच्चों के हित के सम्बन्ध के सारे प्रक्न पर बिना पूर्वधारणाओं के विचार करना होगा। यह समक्ष लेना होगा कि इस प्रक्रन का उत्तर प्रारम्भ में ही स्पष्ट नहीं है। यहां संक्षेप में कही गयी वातों को दोहरा दिया जाये तो अच्छा होगा।

परिवार मानव-पूर्व संस्था है, जिसे जीवशास्त्र की दृष्टि से केवल इसलिए उचित कहा जा सकता है कि गर्भावस्था और वच्चे के दूध पीते रहने तक पिता का सहयोग रहे तो उसके जीवित रहने में सहायता मिलती है। परन्तु जैसे कि हमने ट्रवियांड द्वीप के निवासियों के सम्बन्ध में देखा और जैसे कि हम मानव-पूर्व वानरों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आदिकालीन परिस्थितियों में यह सहायता उन कारणों से प्रेरित होकर नहीं दी जाती, जो सम्य समुदायों

में पिता के लिए प्रेरक का काम देते हैं। ग्रादिकालीन पिता को पता ही नहीं कि वच्चे का उसके साथ कोई जीवशास्त्रीय सम्बन्ध है; बच्चा तो उस स्त्री का है, जिससे उसे प्यार है। वह इस तथ्य को जानता है क्योंकि उसने बच्चे को जन्म लेते देखा है ग्रीर यही तथ्य है जिसके कारण उसके साथ बच्चे का सहज-वृत्तिमूलक सम्बन्ध जन्म लेता है। इस दौरमें उसे ग्रपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा करने का जीवशास्त्रीय महत्व दिखाई नहीं देता। हां, इस बात में सन्देह नहीं कि यदि पत्नी उससे बेवफ़ाई करे ग्रीर उसे पता चल जाये तो वह ईच्चा का ग्रनुभव करता है, जो कि सहजवृत्तिमूलक होती है। इस दौर में वह बच्चे को सम्पत्ति के रूप में नहीं देखता। बच्चा उसकी पत्नी ग्रीर पत्नी के भाई की सम्पत्ति होता है, परन्तु बच्चे के साथ स्वयं उसका सम्बन्ध केवल स्नेह का है।

परन्तु प्रज्ञा के विकास के साथ ही मानव को कभी न कभी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाना ग्रवश्यंभात्री था। उसे पता चल जाता है कि वच्चा उसी के वीज से उत्पन्न है ग्रीर इसलिए उसे ग्रपनी पत्नी के सतीत्व के वारे में पूर्ण सावधान होना पड़ता है। पत्नी श्रीर वच्चा उस की सम्पत्ति वन जाते हैं, श्रीर सम्भव है कि आर्थिक विकास के किसी विशेष स्तर पर वे वड़ी मूल्यवान सम्पत्ति माने जायें। फिर वह धर्म का सहारा लेता है जिससे कि वह ग्रपने वच्चों ग्रौर पत्नी को, अपने प्रति उनके जो कत्तं व्य हैं उनसे अवगत करा सर्के । वच्चों के सम्बन्ध में इस बात का महत्व विशेष रूप से है क्योंकि जब तक वे बड़े नहीं होते, तब तक वह उन से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन ऐसा समय भी आता है जब उसका शरीर जीर्ण हो जाता है और वच्चे पौरुष की चरम सीमा पर होते हैं। इस दौर में जसके भुख के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे उसका आदर करें। इस विषय पर धर्माज्ञा वड़े छलयुक्त ढंग से लिखी गयी है। यह होनी तो इस प्रकार चाहिए: "अपने माता-पिता का आदर करो जिससे कि वे इस धरती पर ग्रधिक दिन तक जी सकें।" ग्रादि-सम्यता में गुरुजनों, की हत्या को बहुत वुरा माना जाता था और इससे यह आभास होता है कि इस प्रलोभन को दवाना बड़ा कठिन था। यह इसलिए कि जो ग्रपराध करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते—जैसे मानवीय मांस खाना—उसकी बात सुन कर हमारे मन में वास्त-विक जुगुप्सा उत्पन्न नहीं होती।

परिवार प्रारम्भिक पशुपोलक और कृपक समुदायों की ग्राणिक परिस्थितियों के कारण पूर्णतया फलीभूत हुग्रा। ग्रियकतर लोगों को श्रम करने के लिए दास नहीं मिलते थे ग्रीर इसलिए मजदूर प्राप्त करने का सबसे सरल उनाय यही था कि उन्हें पैदा किया जाये। यह वात निश्चित करने के लिए कि वे ग्रपने पिता के लिए काम करें, यह ग्रावश्यक या कि धैर्य ग्रीर नैतिकता के सम्पूर्ण प्रभाव का प्रयोग कर परिवार को पिवत्र बना दिया जाये। घीरे-घीरे, ज्येष्ठाधिकार के कारण, परिवार की एकता ग्राधुनिक शाखाग्रों तक पहुँच गयी ग्रीर इस प्रकार कुलिपता की शक्ति ग्रीर भी बढ़ गयी। राजतंत्र ग्रीर ग्रिभाजाततंत्र ग्रावश्यक रूप से इसी विचार-व्यवस्था पर ग्राधारित हैं; विक देवतन्त्र भी इसी पर ग्राधारित है जैसा कि इस बात से प्रकट है कि जीग्रस को देवों ग्रीर मानवों का पिता कहा जाता है।

यहां तक तो सम्यता के विकास के कारण परिवार की शक्ति बढ़ रही थी। लेकिन इस के बाद विपरीत प्रगित हुई है और यह दशा हो गयी है कि पिश्चिमी जगत में तो परिवार अपने पहले रूप का शतांश भी नहीं रहा है। जिन कारणों से परिवार का हास हुआ, उनमें से कुछ तो आधिक थे और कुछ सांस्कृतिका। अपने चर्मोत्कर्ष में परिवार न तो नागरिक लोगों के लिए उपयुक्त रहा है और न उन लोगों के लिए जो कार्यवशात् समुद्रों में इधर से उधर यात्रायें करते हैं। हमारे युग को छोड़, बाकी सभी युगों में वािणज्य संस्कृति का मुख्य कारण रहा है, क्यों कि वािणज्य के द्वारा लोग दूसरी जाितयों के रस्मो-रिवाज के सम्पर्क में आए हैं और इस प्रकार अपने कबीले की पूर्वधारणाओं से मुक्त हुए हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि समुद्र-यात्राओं में व्यस्त यूनानी अपने समक्तालीन दूसरे समुदायों की अपेक्षा परिवार के कम अधीन थे। समुद्र के उन्मुक्त बना देने वाले प्रभाव के अन्य उदाहरण वेनिस, हाँ लैंड और एलिजबेय प्रथम के काल के इंग्लैण्ड में मिलते हैं। परन्तु यह बात हमारे विषय से बाहर की है। हमारा सम्बन्ध यहां केवल इस बात से है कि जब परिवार का एक सदस्य समुद्र

की लम्बी यात्रा पर चला गया श्रौर बाकी सदस्य घर पर ही रहे तो इसका म्रनिवार्य परिएगम यही हुम्रा कि वह परिवार के नियंत्रए से मुक्त हो गया और उसी अनुपात से परिवार का प्रभुत्व कम हो गया। ग्रामीए लोगों का गांव छोड़ कर नगरों में आ जाना भी-जो कि सभी उदीयमान सम्यता श्रों की विशिष्टता रही है-परिवार को उसी प्रकार दुर्वल बना देता है जैसे कि नौ-वाणिज्य। एक ग्रीर प्रभाव जो समाज के निम्न स्तर पर सम्भवतः ग्रीर भी ग्रधिक महत्वपूर्ण था, दासता का था। मालिक को अपने दासों के पारिवारिक सम्बन्धों का तनिक भी घ्यान नहीं था। जब भी उसका जी चाहता, वह पतियों को पतिनयों से अलग कर सकता या और जो भी दासी उसे अच्छी लगती उसके साथ मैथुन भी कर सकता था। यह सच है कि इन प्रभावों के कारण अभिजात परिवारों में दुर्वलता नहीं आई, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की कामना के कारण बने रहे और कुछ इस कारण कि मांटेगो-भीर-कापुलेट (शेक्सपीयर के नाटक 'रोमियो जूलियट' के दो पात्र) संघर्ष में विजय प्राप्त करने की इच्छा बनी रही। प्राचीन नागरिक जीवन के समान मध्य युग के बाद के काल में इटली में और जागरए। युग में भी इस प्रकार के संघर्ष जारी रहे। परन्तु अभिजाततन्त्र का महत्व रोम-साम्राज्य की पहली जताव्दी में समाप्त हो गया श्रीर अन्त में ईसाई धर्म की विजय हुई, जो कि प्रारम्भ में दासों श्रीर सर्वहारा वर्ग का घर्म था। इसमें सन्देह नहीं कि उन सामाजिक वर्गों में परिवार के दुवेल हो जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में ईसाई धर्म परिवार का कुछ विरोधी ही था ग्रौर उसने जिस श्राचारशास्त्र का निर्माण किया उसमें वौद्धमत को छोड ग्रन्य पुराने ग्राचारशास्त्रों की ग्रपेक्षा परिवार का स्थान वहुत कम था। ईसाई घर्म के आचारशास्त्र में महत्व मानव के अन्य मानवों के साथ सम्वन्धों का नहीं विलक्ष श्रात्मा श्रीर परमात्मा के सम्बन्ध का है।

परन्तु वौद्ध मत को देखकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस बात पर ग्रत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए कि धमं ग्रायिक कारणों से जन्म लेता है। मुक्ते भारत की उस काल की परिस्थितियों का इतना ज्ञान नहीं जब वहाँ बौद्ध मत का प्रसार हुग्रा कि मैं यह बता सकूं कि उसमें व्यक्ति की ग्रात्मा पर

जो बल दिया जाता है, उसके आर्थिक कारण क्या है। विल्क मुक्ते तो इस बात में सन्देह है कि ऐसे कारएा थे भी या नहीं। ऐसा लगता है कि भारत में जिस काल में बौद्धमत का जोर रहा, मुख्यतया यह राजाग्रों का ही धर्म रहा श्रीर यह त्राशा की जानी चाहिए कि ग्रन्य वर्गों की ग्रपेक्षा राजाग्रों पर परिवार सम्बन्धी विचारों का श्रधिक प्रमाव रहा होगा। जो भी हो, संसार से विरिकत श्रीर मोक्ष की खोज साधारण वात वन गयी जिसका परिएाम यह हुपा कि बौद्ध नैतिकता में परिवार का स्थान ऋत्यधिक गौण है। मुहम्मद श्रौर कन्ष्यू-शसको - यदि उसे धार्मिक नेता मान लिया जाये तो - छोड़ सभी महान् धार्मिक नेताओं ने सामाजिक विचारों की सामन्यतया उपेक्षा की है; बल्कि उनकी चेष्टा सदा यह रही है कि चिन्तन, अनुशासन श्रीर त्याग द्वारा श्रात्मा को उदार वनाया जाये । इतिहास के ग्रारम्भ में जिन धर्मों का ग्रस्तित्व था, उनके विपरीत, इतिहास के बाद में उदय होने वाले धर्म कुल मिला कर व्यक्तिवादी रहे हैं श्रीर उनमें यह धारए। प्रवृत्त रही है कि मानव ग्रपने दूसरे कर्त्तव्य एकान्त में निभा सकता है। निस्सन्देह उन्होंने जोर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के सामाजिक सम्वन्ध हों तो वह इन सम्बन्धों के वारे में उन कर्त्तव्यों को निभाए जो कि सर्वमान्य हैं। परन्तु साधाररातया उन्होंने इन सम्बन्धों के बनाए जाने को तो कर्त्तव्य नहीं माना है। ईसाई धर्म के सम्बन्ध में वह बात विशेष रूप से सब है स्रीर इसमें परिवार के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, उसमें परस्पर विरोधी तत्वों का समावेश सदा से रहा है। हम बाइवल में पढ़ते हैं "जो भीं अपने पिता या माता को मुक्त से ग्रधिक प्रेम करता है, वह भेरे योग्य नहीं" ग्रौर इसका वास्त-विक ग्रर्थ यह है कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसे वह ठीक सम-भता हो, चाहे उसके माता-पिता उसे ग़लत मानर्ते हों। प्राचीन रोम का या चीन का पुराने ढंग का कोई भी व्यक्ति इस विचार से सहमत नहीं होगा। ईसाई धर्म में व्यक्तिवाद के इस तत्व का प्रभाव धीरे-धीरे हुआ है परन्तु इसके कारण सभी सामाजिक सम्बन्ध ऋमशः—विशेषकर वे जिन्हें वड़ी पावन्दी से पालन करने में तत्परता-रही दुर्वल पड़ गए हैं। यह प्रभाव प्रोटेस्टेंटवाद की अपेक्षा कैथॉलिकवाद में कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवाद में इस सिद्धान्त का

श्रराजकतावादी तत्व श्रागे श्रा गया कि हमें मानव की बजाय ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यवहार में, ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करने का श्र्यं है ग्रपनी ग्रन्तरात्मा के ग्रनुसार चलना ग्रीर व्यक्तियों की ग्रन्तरात्माएं भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यह भी ग्रावश्यक है कि कभी-कभी विधि शौर श्रन्तरात्मा में संघर्ष होगा श्रीर समय सच्चा ईसाई उस व्यक्ति का ग्रादर करने पर विवश हो जायगा, जो कानून की ग्राज्ञा का पालन करने की वजाय अपनी ग्रन्तरात्मा के ग्रनुसार चलता है। प्रारम्भिक सम्यता में पिता ईश्वर था, ईसाई धर्म में ईश्वर पिता है, जिसका परिगाम यह है कि मानव पिता का ग्राधकार कम हो जाता है।

हाल ही के काल में परिवार का ह्राप्त, निस्सन्देह, मुख्यतया श्रौद्योगिक कान्ति के कारण हुग्रा है। परन्तु कान्ति होने के पहले से ही यह ह्राप्त प्रारम्भ हो चुका या श्रोर प्रारम्भ में इसकी प्रेरणा व्यक्तिवाद के सिद्धान्त से मिली थी। युवा लोग श्रपने इस श्रधिकार पर वल देते थे कि उन्हें माता-पिता की श्राज्ञा के श्रनुसार नहीं वरन् श्रपनी इच्छा के श्रनुकूल विवाह करना है। विवाह के परचात् पुत्र की पिता के घर रहने की श्रादत धीरे-धीरे समाप्त हो गई। पुत्रों में यह वात श्राम हो गई कि वे श्रपनी शिक्षा-दीक्षा समाप्त होते ही घर छोड़ कर श्राजीविका कमाने चल देते थे। जब तक छोटे वच्चे कारखानों में काम सकते थे, वे श्रत्यधिक काम के कारण मर जाने तक श्रपने माता-िता के लिए श्राजीविका के साधन बने रहे; परन्तु कारखाना श्रधिनियमों के पास हो जाने पर इस प्रकार के शोपण पर जीवित रहने वालों के विरोध के वावजूद इस का श्रन्त हो गया। वच्चे श्राजीविका का साधन नहीं रहे, विक् श्राथिक वोभ वन गए। इसी समय गर्भरोधकों का ज्ञान हुश्रा श्रौर जन्म-दर में कमी प्रारम्भ हो गई। यह विचार बहुत सीमा तक ठीक है कि सभी युगों में साधारण पुरुष उतने ही बच्चे पैदा करता था, जिनसे उसे लाभ हो सकता हो; कम या श्रधिक नहीं।

१. इस का एक उदाहरण यह है कि युद्ध करन में लार्ड ह्यू सेसिल ने उन लोगों के प्रति नरमी दिखाई जो सिद्धान्त रूप में युद्ध के विरोधी होने के कारण अनिवार्य भरती के विरुद्ध थे।

जो भी हो, श्रास्ट्रेलिया के ग्रादिवासियों, लंकाशायर में रूई का काम करने वालों ग्रीर ब्रिटेन के सामन्तों के सम्बन्ध में यह वात ग्रवश्य सच है। में यह नहीं कहता कि सँद्धान्तिक दृष्टि से इस दृष्टिकोगा को बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है परन्तु यह सच्चाई से उतना दूर नहीं है जितना कि इसे समभा जाता है।

श्राधुनिक युग में परिवार अपने अन्तिम गढ़ में हैं और यहां भी राज्य के कार्य के कारए। इसकी स्थिति दुर्बल हो गई है । जिन दिनों परिवार का बोल बाला था, तव परिवार का एक कुलिपता होता था। कई वयस्क बेटे होते थे, इनकी पत्नियाँ श्रीर वच्चे-सम्भवतः उनके बच्चों के बच्चे भी-होते थे, जो एक ही मकान में इकट्ठे रहते थे। एक ग्राधिक ईकाई की तरह परस्पर सहयोग करते थे श्रीर वाह्य संसार के विरुद्ध उसी प्रकार संगठित हो जाते थे जिस प्रकार कि श्राज के युग में सैनिक राष्ट्र के नागरिक संगठित होते हैं। श्राज कल परिवार घट कर माता-पिता और उनके छोटे वच्चों तक ही सीमित रह गया है। विलक छोटे वच्चे भी राज्य की ग्राज्ञा के ग्रनुसार ग्रधिकतर समय स्कूल में विताते हैं भ्रौर वह शिक्षा पाते हैं जो राज्य उनके लिए अच्छी समभता हैं न कि वह जो कि उनके माता-पिता चाहते हैं। (परन्तु किसी ग्रंश तक धर्म इसका अपवाद है।) रोम साम्राज्य कालीन पिता की तरह वच्चे के जीवन-मरएा का ग्रविकारी होना तो दूर रहा, यदि ब्रिटिश पिता अपने बच्चे से वैसा व्यवहार करे जैसा कि म्राज से सी वर्ष पहले के ग्रधिकतर पिता नैतिक लालन-पालन के लिए ग्रावश्यक समभते थे, तो उस पर करता के आरोप में अभियोग र्चलाया जा सकता है। राज्य बच्चों के लिए चिकित्सा श्रीर उनके दांतों की देख-रेख का प्रवन्ध करता है ग्रौर यदि उनके माता-पिता निर्घन हों तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी राज्य ही करता है। इस प्रकार पिता के कर्त्तव्य न्यूनतम रह गए हैं क्योंकि राज्य ने उन्हें संभाल लिया है। सम्यता की प्रगति के साथ ऐसा होना ग्रनिवार्य ही था। प्रारम्भिक दशा में ऋार्थिक कारगों से पिता आवश्यक था, जैसे कि वह पक्षियों ग्रीर मानव-पूर्व वानरों में था, ताकि वह बच्चों ग्रीर उनकी मां को हिंसा से बचा सके। यह कर्त्तव्य बहुत दिनों पहिले से राज्य ने संभान

लिया है। म्रब पिता-रहित बच्चे की हत्या होने की सम्भावना भी उतनी ही कम है जितनी कि उस बच्चे की जिसका बाप जीवित हो। धनाढ्य वर्गों में, पिता का ग्राथिक कर्त्तंव्य उस दशा में ग्रधिक सुचारु रूप से पूरे किए जा सकते हैं जब कि वह मर चुका हो क्योंकि तब वह अपना धन बच्चों के लिए छोड़ जाता है ग्रीर उसका प्रयोग ग्रपने भरएा-पोषएा के लिए नहीं करता । जो लोग कमाए हुए धन पर निर्भर हैं उनमें आर्थिक दृष्टि से पिता का होना उपयोगी है। परन्तु जहां तक वेतन भोगी वर्गों का सम्बन्ध है पिता की उपयोगिता निरन्तर कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि समुदाय में मानवोचित भावना विद्यमान है जिस के कारए। इस बात पर वल दिया जाता है कि चाहे बच्चे का पिता न हो, उसकी कुछ न कुछ देख-रेख अवश्य होनी चाहिए। आजकल पिता का सबसे अधिक महत्व तो मध्यवर्ग में है, क्योंकि जब तक वह जीवित रहता है ग्रीर ग्रच्छी ग्राय कमाता है तब तक उसके बच्चों को यह लाभ रहता है कि वे बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारए। वे ग्रपना ग्रायिक श्रीर सामाजिक स्तर बनाए रख सकते है। परन्तु यदि उसका देहान्त हो जाये श्रीर बच्चे श्रभी छोटी श्रायु के ही हों, तो इस वात की बड़ी सम्भावना रहती है कि उनका सामाजिक स्तर गिर जायेगा। परन्तु जीवन-बीमा की प्रथा के कारण इस स्थिति में जोखिम काफ़ी कम हो गया है ग्रीर इस साधन से वृत्ति-भोगी वर्गों में भी विवेकशील पिता अपनी उपयोगिता कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

ग्राधुनिक संसार में ग्रधिकतर पिताग्रों को इतना काम रहता है कि वे ग्रपने वच्चों के साथ ग्रधिक नहीं रह पाते । सवेरे उन्हें काम पर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, इसलिए वे वच्चों के साथ हंस-वोल नहीं सकते ; ग्रीर संघ्या समय जब वे घर लौटते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं (या उस समय तक उन्हें सो जाना चाहिए।) ग्राप ऐसी बातें सुनते ही होंगे कि वच्चे ग्रपने पिता के सम्बन्ध में केवल यही जानते हैं "वह पुरुष जो सप्ताह के ग्रन्त में घर ग्राता है।" वच्चों के लालन-पालन के गम्भीर काम में पिता बहुत कम सहयोग दे सकते हैं। ग्रीर सच तो यह है कि इस कर्त्तव्य को मां निभाती है या शिक्षा देने वाले ग्रधिकारी। यह सच

है कि इस बात के होते हुए भी कि पिता अपने बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता पाता है, उसे इन से प्रगाढ़ स्नेह अवश्य होता है। आप किसी भी इतवार को लन्दन के निर्धन वर्गों की वस्तियों में देखेंगे कि पिता अपने छोटे बच्चों के साथ होते हैं और उन्हें जान पाने के संक्षिप्त-से अवसर का आनन्द उठा रहे होते हैं। परन्तु पिता के दृष्टिकोण से चाहे जो भी दशा हो, बच्चे के दृष्टिकोण से तो पिता के साथ उसका सम्बन्ध खेज मात्र का है जिसका कोई गम्भीर महत्व नहीं है।

उच्च श्रीर वृत्तिजीवी वर्गों में तो यह प्रथा है कि वच्चा छोटा हो तो नर्सों की देख-रेख में रहता है श्रीर वड़ा होने पर उसे छात्रावास में भेज दिया जाता है। मां नर्स को चुनती है श्रीर पिता यह निर्णय करता है कि वह किस स्कूल में पढ़ेगा श्रीर इस प्रकार वे सन्तान पर अपने श्रधिकार की भावना बनाए रखते हैं, जिसका मजदूर वर्ग के माता-पिता में श्रभाव रहता है। परन्तु जहां तक मां-बच्चे के परस्पर निकट सम्पर्क का सम्बन्ध है, वेतन भोगी वर्ग की श्रपेक्षा धनाढ्य वर्ग में साधारणत्या यह सम्पर्क कम होता है। छुट्टियों में पिता का बच्चों के साथ सम्बन्ध खेलने तक ही सीमित है, परन्तु उनकी शिक्षा में उसका योग उतना ही है जितना कि मजदूर वर्ग के पिता का। इसमें सन्देह नहीं कि श्राधिक दायित्व उस पर होता है श्रीर उसे यह निर्णय करने का श्रधिकार है कि उसके बच्चों की शिक्षा कहां पर होगी; परन्तु उनके साथ उसका व्यक्तिगत सम्पर्क साधारणत्या कुछ श्रधिक हार्दिक नहीं होता।

जब बच्चा किशोरावस्था में पहुँचता है तो माता-पिता के साथ उसका संघर्ष होने की सम्भावना रहती है, क्योंकि वह समभता है कि में ग्रब ग्रपनी समस्याएं स्वयं निबटा सकता हूँ। लेकिन माता-पिता को उसके हितों की चिन्ता होती है, जो कि बहुचा शक्ति-प्रेम का ही दूसरा रूप होती है। मां-वाप साधारणतया यह सोचते हैं कि किशोरावस्था में जो विभिन्न नैतिक समस्याएं उठती है, वे विशेषतया उन्हों के ग्रधिकार-क्षेत्र में हैं। परन्तु वे जो विचार प्रकट करते हैं वे इतने कट्टरपंथी होते हैं कि बच्चे उन्हें ग्रपनी बात बताते ही नहीं ग्रीर जो भी जी में ग्राता है चुपके से कर लेते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा

सकता कि इस ग्रवस्था में ग्रधिकतर माता-पिता कुछ ग्रधिक उपयोगी होते हैं। ग्रब तक हम ग्राधुनिक परिवार की दुर्बलता पर ही विचार करते रहे हैं। ग्रब हमें यह देखना है कि परिवार किन पहलुओं में ग्रभी तक शक्तिशाली है।

ग्राजकल परिवार का महत्व उन भावनाग्रों के कारए। है, जो माता-पिता में इसके कारण उत्पन्न होती हैं ; श्रोर दूसरे कारण इतने श्रधिक महत्वशाली नहीं हैं। पुरुषों ग्रीर स्त्रियों में माता-पिता होने के नाते जो भावाएं उत्तन्न होती हैं, उन पर प्रभाव डालने की शक्ति है। जिन स्त्री-पुरुषों के सन्तान होती है, वे साधा-रएातया बच्चों को घ्यान में रख कर अपने जीवन को नियमित करते हैं। साधा-रएा स्त्री-पुरुप यदि कुछ ढंग से स्वार्थ रहित होकर काम करते हैं तो उसका कार्रए बच्चे ही हैं। इन कामों में सब से निश्चित ग्रीर माप्य कार्य सम्भवतः जीवन-बीमा है। सौ वर्ष पहले अर्थशास्त्र में जिस अर्थ-मानव की कल्पना की जाती थी, उसके बच्चों का उल्लेख पाठ्य-पुस्तकों में नहीं होता था। हां, अर्थशास्त्रियों की कल्पना में निस्सन्देह उसके वच्चे होते थे। ग्रीर ग्रर्थशास्त्री जिस सामान्य स्पर्धा का प्रतिपादन करते थे, वह पिताग्रों ग्रौर पुत्रों के बीच नहीं थी। यह स्पष्ट है कि जीवन-बीमा की प्रेरणा उन प्रेरणात्रों के क्षेत्र से बाहर है जिनका उल्लेख प्रति-िठत ग्रर्थशास्त्र में मिलता है। परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से वह मर्थशास्त्र स्वाधीन नहीं था, क्योंकि सम्पत्ति की इच्छा का माता-पिता की भावनांत्रों के साथ गहरा सम्बन्ध है। रिवर्ज ने तो यहां तक लिखा है कि सारी निजी सम्पत्ति का उद्गम परिवार की भावनाएं हैं। उसने कुछ ऐसे पिक्षयों का उल्लेख किया है जो केवल प्रसव के मौसम में निजी सम्पत्ति के रूप में भूमि रखते हैं परन्तु ग्रौर किसी दूसरे समय नहीं । मैं समभता हूँ कि अधिकतर पुरुष यह कह सकते हैं कि सन्तान होने के वाद उन्होंने सम्पत्ति का संग्रह पहले की अपेक्षा अधिक करना प्रारम्भ किया । यह प्रभाव ऐसा है जिसे साधाररातया सहजवृत्तिमूलक कहा जाता है, अर्थात् यह सहज प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और इसका उद्गम अर्ध चेतन मन में है। में समकता हूँ कि इस पहलू में परिवार का मानवता के श्रार्थिक विकास के लिए गरानातीत महत्व रहा है ग्रीर जो लोग इतने धनाढ्य हैं कि धन वचा सकें उनमें ग्रव भी इसका ग्रत्यधिक प्रभाव है।

इस प्रश्न पर पिताओं भ्रौर वच्चों में परस्पर एक विचित्र गलतफ़हमी हो सकती है। जो पुरुष अपने व्यापार में बड़े परिश्रम से काम करता है, वह अपने ् निठल्ले पुत्र से कहेगा कि मैंने ग्रपने बच्चों के लिए ही सारी ग्रायु परिश्रम किया है। लेकिन इसके विपरीत उसका बेटा यह सोचेगा कि वाप की मौत पर सारी सम्पत्ति का अधिकारी वनने की वजाय, मुभे अव पांच का नोट और दो मीठी वातें सुनने को मिल जायें तो ग्रच्छा है। इसके ग्रतिरिक्त पुत्र यह देखता है कि उसका यदि वाप काम पर जाता है तो ब्रादत के कारण, न कि इसलिए कि उसमें पिता-सुलभ स्नेह है। इसलिए पुत्र को इस बात का विश्वास होता है कि उसका बाप धूर्त है ग्रौर पिता को भी उतना ही दृढ़ विश्वास इस वात का होता है कि उस का वेटा फ़िजूलखर्च है। परन्तु बेटे का ऐसा सोचना ग़लत है श्रीर वाप के प्रति श्रन्याय है। वह अपने पिता को प्रधेड़ आयु में देखता है-जब उसकी सारी श्रादतें वन चुकी हैं ग्रीर उन ग्रस्पष्ट ग्रीर ग्रचेतन शक्तियों को समभ नहीं पाता जिनके कारण वे ब्रादतें बनी हैं। सम्भव है कि पिता ने युवावस्था में निर्धनता देखी हो ग्रीर सम्भव है कि जब उसका पहला बच्चा उत्पन्न हुग्रा हो तो उसकी सहजवृत्ति ने उसे यह शपथ लेने पर विवश किया हो कि उसने जो कुछ सहन किया है, वह उसके बच्चे को न करना पड़े। इस प्रकार का संकल्प बड़ा-महुत्वपूर्ण भीर मामिक है भीर इसलिए सचेत मन में इसे दोहराने की भावश्यकता नहीं; क्योंकि दोहराने की आवश्यकता के बिना ही आचरण पर उसका सदा प्रभुत्व रहता है। यह एक पहलू है, जिसमें परिवार अभी तक बड़ी बलवती शक्ति है।

छोटे बच्चे के दृष्टिकोगा से तो माता-पिता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यही है कि उसे उनसे वह स्नेह प्राप्त होता है, जो उसके भाई-बहनों को छोड़ श्रीर किसी को नहीं मिलता। यह किसी ग्रंश में बुरी बात है ग्रीर किसी हद तक ग्रच्छी। मैं ग्रगले ग्रच्याय में बच्चों पर परिवार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विचार करूंगा। इसलिए इस प्रश्न पर में इससे ग्रधिक कुछ नहीं कहूँगा कि यह चरित्र- निर्माण में स्पष्टतया ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है ग्रीर जो वच्चे ग्रपने माता-पिता से श्रलग रहकर पलते हैं वे साधारण बच्चों से भिन्न होते हैं; ग्रच्छे हों या बुरे, भिन्न

भ्रवश्य होते हैं।

म्रभिजाततांत्रिक समाज में —बल्कि किसी भी समाज में जहां व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती हो — कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्ध में परिवार ऐति-हासिक ग्रविच्छिन्नता का चिन्ह होता है। देखने से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों का नाम डार्विन हो, वे उस स्थिति की अपेक्षा विज्ञान में अधिक भ्रच्छा काम कर सकते हैं, जबिक बचपन में ही उनका नाम बदल कर स्नूक्स रख दिया गया हो। मैं समभता हूँ कि यदि कुलनाम पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों के नाम के आधार पर होते तो भी इस प्रकार के प्रभाव उतने ही शक्तिशाली होते जितने कि ग्रांज हैं। इस प्रकार के मामलों में यह कहना ग्रसम्भव है कि श्रानुवंशिकता का कितना अँश है और परिवेश का कितना। परन्तु मुक्ते विश्वास है कि उस तत्व में परिवार की परम्परा का पर्याप्त योगदान रहता है, जिसे गाल्टन भीर उसके शिष्यों ने भ्रानुवंशिता के साथ सम्वन्धित माना है। परिवार की परम्परा के प्रभाव का एक उदाहरए। वह कारए। है, जिससे प्रेरित होकर सैमुग्नल बटलर ने अचेतन स्मरणशक्ति के सिद्धान्त का आविष्कार किया और आनुवंशिकता के सम्बन्ध में लमार्क के सिद्धान्त की तरह के ही नए सिद्धान्त की पैरवी की। कारगा यह या कि कुछ पारिवारिक कारणों से प्रेरित होकर उसने चार्ल्स डार्विन के साथ मतभेद प्रकट करना ग्रावश्यक समभा। (ऐसा लगता है कि) उसके दादा का डाविन के दादा के साथ भगड़ा हुआ था, उसके पिता का डाविन के पिता के साथ ग्रीर इसलिए उसने डार्विन के साथ भगड़ा करना ग्रावश्यक समभा। इसी प्रकार जों के पात्र मैथूजेला का जो रूप है वह इसी कारण है कि डार्विन स्रीर वटलर के दादा भगड़ालू स्वभाव के थे।

गर्भरोधकों के इस युग में परिवार का सबसे ग्रधिक महत्व सम्भवतः इस त्रात में है कि इसके कारण बच्चे पैदा करने की ग्रादत बनी हुई है। यदि पुरुष को ग्रपनी सन्तान में कोई सम्पत्ति दिखाई न दे ग्रौर उसके साथ स्नेहमय सम्बन्धों का कोई ग्रवसर न मिले तो उसे बच्चे पैदा करने का कोई लाभ ही दिखाई नहीं देगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारी ग्राथिक संस्थाग्रों में तिनक परिवर्तन कर दिया जाये तो ऐसे परिवार बन सकते हैं जिनमें केवल माताएं ही हों। परन्तु में

इस समय ऐसे परिवारों पर विचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कारए यौन सदाचार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती । इस पुस्तक में हमारा सम्बन्ध परिवार से केवल इस रूप में है कि वह स्थायी विवाह का ग्राधार है। सम्भव है-विलक मैं तो समभता हूँ कि यह ग्रसम्भाव्यता से वहुत दूर है—कि वनाढ्य वर्गों को छोड़, (यह मानते हुए कि समाजवाद धनी वर्ग को समाप्त नहीं कर देगा), पिता का अस्तित्व ही शीघ्र खत्म हो जायेगा। तब स्त्रियां अपने बच्चों में किसी एक पिता को नहीं वरन् राज्य को भागी वनाएंगी। उनके वच्चे उतने ही होंगे जितने कि वे चाहेंगी और पिता की कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। विल्क यदि माताग्रों का स्वभाव यह हो कि प्रत्येक पुरुष के साथ सम्बन्ध स्थापित करतीं फिरें तो यह निश्चित करना ग्रसम्भव हो जायेगा कि उनके वच्चों का पिता कौन है। परन्तु यदि ऐसा हो गया तो पुरुषों की मनोवृत्ति श्रीर कियाशों में अत्यिधिक परिवर्तन ग्रा जायेगा । मैं समभना हूँ कि यह परिवर्तन उससे कहीं ग्रधिक होगा जितना कि वहुत से लोग समभते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इसका प्रभाव भ्रच्छ। होगा या बुरा । इसके कारण उनके जीवन से वह भावना निकल जायंगी कि सेक्स-प्रेम के वरावर महत्वशाली है। इसके कारण सेक्स-प्रेम वड़ा तुच्छ वन जायेगा । इसके काररा अपनी मृत्यु के बाद की किसी भी वस्तु में रुचि रखना म्रत्यधिक कठिन हो जायगा । पुरुष पहले की म्रपेक्षा कम क्रियाशील हो जायेंगे श्रीर सम्भवतः कम श्रायु में काम करना वन्द कर देंगे। इतिहास में उनकी रुचि कम हो जायेगी ग्रीर ऐतिहासिक परम्परा की ग्रविच्छिन्तता की भावना भी कम हो जायेगी। इसके साथ ही वह उत्कट ग्रीर नृशंसतापूर्ण ग्रावेण, जो सम्य पुरुषों को प्रभावित करता है, अर्थात् काली जातियों के लोगों के आक्रमण से अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा में दिखाया जाने वाला क्रोध समाप्त हो जायेगा । मैं समभता हूँ कि इससे युद्ध की सम्भावना कम हो जायेगी और पुरुष सम्भवतः कम संग्रहशील वन जायेंगे। इस सम्वन्य में ग्रच्छे ग्रौर बुरे प्रभावों के वीच सन्तुलन स्थापित करना सम्भव नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट है कि ये प्रभाव वड़ गहरे श्रौर दूरगामी होंगे। इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व श्रभी तक है। हां, यह बात संदिग्व है कि वह ग्रिंचिक देर तक महत्वपूर्ण रह सकेगा।

•

## <sup>2</sup> व्यक्तिगत मनोवृत्ति में परिवार का स्थान

इस ग्रघ्याय में मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि परिवार के सम्बन्धों का व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय के तीन ग्रंग हैं: बच्चों पर प्रभाव, माता पर प्रभाव, ग्रौर पिता पर प्रभाव। इसमें सन्देह नहीं कि इन तीनों को ग्रलग-ग्रलग करना कठिन है क्यों कि परिवार सुगिठित इकाई है ग्रौर जिस वस्तु का प्रभाव माता-पिता पर पड़ता है, वह बच्चों पर उनके प्रभाव को भी प्रभावित करती है। जो भी हो, मैं चेण्टा करू गा कि इस विषय के तीनों ग्रंगों पर ग्रलग-ग्रलग विचार किया जाये। स्वाभाविक तो यही है कि बच्चों से प्रारम्भ किया जाये क्यों कि मां या वाय बनने से पहिले प्रत्येक व्यक्ति परिवार में बच्चा ही होता है।

यदि हम फायड की बात को सच मान लें तो यह देखेंगे कि परिवार के सदस्यों के प्रति छोटे बच्चों की भावनाएं निराशामय होती हैं। लड़का ग्रपने पिता से घृणा करता है क्योंकि वह उसे सेक्स की दृष्टि से अपना प्रतिस्पर्धी मानता है। अपनी मां के सम्बन्ध में उसे ऐसी भावनाओं की अनुभूति होती है, जिन्हें परम्परानिष्ठ नैतिकता में अत्यन्त कृत्सित माना जाता है। उसे अपने भाई-वहिनों से घृणा होती है क्योंकि माता-पिता के स्नेह में उसके साभी बन जाते हैं और वह चाहता है कि सारा स्नेह उसी को मिले। वाद के जीवन में इस प्रकार के उद्वेलनकारी आवेशों के प्रभाव विभिन्न और उरावने होते हैं—कम युरे हों तो समिलग व्यभिचार में प्रकट होते हैं और अत्यधिक युरे हों तो खब्त का रूप धारण कर लेते हैं।

फायड के सिद्धान्त से उतनी जुगुप्सा उत्पन्न नहीं हुई जितनी कि होने की

सम्भावना थी। यह सच है कि प्रोफ़ेसरों को इस में विश्वास रखने के कारण पदच्युत किया गया है ग्रीर ब्रिटिश पुलिस ने ग्रंपनी पीढ़ों के एक महान व्यक्ति को इसके अनुसार कार्य करने पर निर्वासित कर कर दिया था। परन्तु ईसाई धर्म के संयमव का प्रभावाद ऐसा है कि लोगों को फायड द्वारा सेक्स पर जोर दिए जाने से जितनी जुगुप्सा हुई है उतनी वाल-सुलभ घृणाग्रों के उस चित्र से नहीं हुई जो कि फायड ने खींचा। परन्तु हमें वच्चों के ग्रावेशों के सम्बन्ध में फायड के विचारों के सच या भूठ होने के सम्बन्ध में बिना किसी प्रकार की पूर्वधारणाग्रों के निर्णय करने की चेण्टा करनी है। प्रारम्भ में ही मैं यह स्वीकार कर लूं कि हाल ही के कुछ वर्षों में मुभे वच्चों का पर्याप्त ग्रनुभव हुग्ना है, जिसके फलस्वरूप मेरी यह धारणा बन गयी है कि फायड के सिद्धान्तों में उससे कहीं ग्राधिक सच्चाई है जितनी कि मैं पहले समभता था। फिर भी मेरा विचार अब तक यही है कि उन सिद्धान्तों में सच्चाई का एक ही पक्ष है ग्रीर वह पक्ष ऐसा है जिसे माता-पिता थोड़ी-सी समभवूभ से महत्वहीन बना सकते हैं।

पहले ईडिपस ग्रन्थि को लीजिए। वच्चों में यौन भावना उससे कहीं अधिक शिवतशाली है जितनी कि फायड से पहले समक्षी जाती थी। बल्कि मेरा विचार तो यह है कि शैशव में जितनी भिन्निलगाकिषता का आभास फायड की रचनाओं से मिलता है, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक बलवती होती है। किसी बेसमक्त मां के लिए अनजाने में ही छोटे लड़के की भिन्निलगाकर्षी भावनाओं को अपने ऊपर केन्द्रित हो जाने देना कठिन नहीं है। यह सच है कि यदि ऐसा हो जाये तो सम्भवतः वही दुष्परिगाम होंगे जिनका उल्लेख फायड ने किया है। परन्तु यदि मां का यौन जीवन सन्तोषप्रद हो तो इस बात की सम्भावना बहुत कम रहती हैं, क्योंकि उस दशा में वह उस प्रकार के भावात्मक सन्तोष के लिए अपने बच्चे की और नहीं देखेगी जो वयस्कों से ही प्राप्त करना चाहिए। मातृत्व का आवेग अपने शुद्ध रूप में यह है कि बच्चों की देखभाल की जाये, न कि यह कि उनसे स्नेह की मांग जाये। यदि स्त्री अपने यौन जीवन में सुखी है तो वह अपने बच्चे से भावात्मक प्रत्युत्तर की अनुचित मांग का स्वतः परित्याग कर देगी।

१. होमर लेन ।

इस कारएा सुखी स्त्री, दुःखी स्त्री की अपेक्षा अच्छी मां वन बन सकती है। परन्तू किसी भी स्त्री को यह निश्चय नहीं हो सकता कि वह सदा सुखी रहेगी श्रीर दु.ख के समय, बच्चों से ग्रधिक स्नेह की मांग से बचने के लिए थोड़ा बहुत ग्रात्मसंयम ग्रावश्यक है। इतना ग्रात्मसंयम कर सकना ग्रधिक किन नहीं है, परन्तु पुराने समय में तो इसकी आवश्यकता अनुभव ही नहीं की जाती थी। ग्रौर यदि कोई मां ग्रपने वच्चों को प्यार-दुलार में निरन्तर हृदय से लगाती रहे तो उसके व्यवहार को उचित ही माना जाता था। छोटे वच्चों की भिन्न-लिंगाकर्षण की भावनाएं ग्रन्य बच्चों के साथ स्वाभाविक, स्वस्थ श्रीर निष्कपट रूप से ग्रपना निकास ढूँढ सकती हैं। इस रूप मे वे खेल का ग्रंग हैं ग्रीर सभी खेलों की तरह, वयस्क क्रियाग्रों के लिए तैयारी का रूप होती है। तीन या चार वर्ष की ग्रायु के बाद बच्चे को ग्रपने भावात्मक विकास के लिये दूसरे लड़के लड़िकयों के--न केवल भाई-बहिनों के, जो उनसे वड़े होते हैं या छोटे, बल्क ग्रपनी ही ग्रायु के बच्चों के-साहचर्य की ग्रावश्यकता होती है। ग्राध्निक छोटा-सा परिवार, अपने शुद्ध रूप में छोटी आयु के बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए वहुत छोटा ग्रीर सीमित होता है, लेकिन इसका यह ग्रर्थ नहीं कि वच्चों के परिवेश के एक ग्रंग के रूप में यह ग्रवांछनीय है।

लेकिन छोटे वच्चों में अवांछित ढंग के स्नेह की प्रवृत्ति जागृत करने के लिये केवल माताएं ही उत्तरदायी नहीं है। नौकरानियों भ्रौर नर्सों तथा वाद के वर्षों में स्कूल की अध्यापिकाभ्रों से भी इस वात का उतना ही खतरा रहता है बल्कि उससे भ्रधिक रहता है; क्योंकि उनमें साधारणतया भ्रतृष्त यौन पिपासा होती है। शिक्षा भ्रधिकारियों का मत है कि जिनका वच्चों के साथ वास्ता पड़ता है वे दुःखी चिरकुमारियों ही होनी चाहिएं। इस विचार से पता चलता है कि वे मनोविज्ञान से कितने भ्रनभिज्ञ हैं; भ्रौर जिस व्यक्ति ने छोटे वच्चों के भावात्मक विकास को निकट से देखा हो, वह कभी इसमें विश्वास नहीं कर सकता।

परिवार में भाइयों ग्रीर विहनों के प्रति ईव्या साधारणतया देखने को मिलती है ग्रीर कभी कभी बाद के जीवन में इसका परिग्णाम हत्योनमाद ग्रीर उससे

कम गम्भीर मानसिक विकारों के रूप में प्रकट होता है। थोड़ी-बहुत ईर्प्या तो रहेगी ही, परन्तु यदि माता-पिता ग्रीर बच्चों का लालन-पालन करने वाले अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने का कष्ट उठाएं तो इसे रोकना कठित नहीं है। पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए—खिलीनों, ग्रामोद-प्रमोद ग्रीर व्यान देने में सब बच्चों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। नये भाई या वहिन के जन्म पर, ग्रन्य बच्चों को यह ग्रनुभव न होने देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि माता-पिता के लिए उनका महत्व पहले से कम हो गया है। में समक्षता हूँ कि जहां कहीं भी ईर्थ्या गम्भीर रूप में दिखाई पड़ेगों, वहीं ग्राप यह देखेंगे कि साधारण से विषयों के पालन में सावधानी नहीं बरती गई है।

श्रव हम उन शतों पर पहुँच गए हैं जो कि बच्चों पर परिवार का मनो-वैज्ञानिक प्रभाव श्रच्छा बनाने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी। माता-पिता और विश्वेषकर माता इस बात का प्रयत्न करें कि उसका यौन जीवन यथासम्भव सुखी हो। माता और पिता दोनों श्रपने बच्चों के साथ उस भागत्मक सम्बन्ध से बच्चें जिस का प्रत्युत्तर शैशव में श्रच्छा नहीं होता। भाई और बहिनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए बिल्क सभी के साथ निष्पक्षतापूर्ण और समान व्यवहार होना चाहिए तथा तीन या चार वर्ष की श्रायु के बाद बच्चे को केवल घर में ही नहीं रहना चाहिए बिल्क दिन का काफ़ी भाग उसे श्रामी ही श्रायु के बच्चों के साथ बिताना चाहिए। मेरा विचार है यदि ये शतों पूरी हो जायें तो उन दुष्प्रभावों की सम्भावना बहुत कम रहेगी जिनका डर फायड ने प्रकट किया था।

दूसरी श्रोर, जब माता-पिता का स्नेह ठीक ढंग का हो तो उससे बच्चे के विकास को बढ़ावा मिलता है। जिन बच्चों की माताएं उनसे प्रगाढ़ स्नेह नहीं करतीं, उनके दुबला-पतला श्रोर भी ह होने की सम्भावना होती है। कई बार उनमें चोरी करने का सहज उन्माद जैसे दिकार उत्पन्न हो जाते है। माता-पिता के स्नेह के कारण शिशु जोखिम से भरे इस संसार में अपने को मुरक्षित अनुभव करते हैं श्रीर इससे उनमें अपने परिवेश की छान-बीन करने श्रीर नए प्रयोग करने की हिम्मत पैदा होती है। बच्चे के मानसिक जीवन के लिए यह ज़रूरी

है कि वह अपने को प्रगाढ़ स्नेह का पात्र सममता रहे क्योंकि सह गवृत्ति उसे यह बताती है कि वह असहाय है और उसे उस त्राण की आवश्यकता है, जो स्नेह से ही मिल सकता है। बच्चे के सुखमय, अबाध और भय-रहित विकास के लिए यह जरूरी है कि उसके परिवेश में ऐसी स्निग्धता हो जो माता-पिता के प्यार से ही आ सकती है।

वृद्धिमान मा-वाप अपने बच्चों की एक और सेवा कर सकते हैं, —यद्यपि हाल ही के समय तक उन्होंने यह सेवा कभी नहीं की —िक वे बच्चों को सेवस तथा मां बनने के तथ्यों का ज्ञान जहां तक मुमिकन हो अच्छे ढंग से करा दें। यदि बच्चे अपने माता-पिता के परस्पर सम्बन्ध —िजसके कारण वे उत्पन्न हुए —के रूप में सेवस के बारे में जान लें तो वे इसे सबसे अच्छे रूप में जान सकते हैं और इसके जीवशास्त्रीय प्रयोजन को भी समक सकते हैं। पुराने समय में उन्हें सेक्स का ज्ञान लगभग सदा ही अश्लील हंसी-मजाक के विषय के रूप में होता था और वे समक्ते थे कि यह उन सुखों का स्रोत है जिन्हें अशोभनीय माना जाता था। इस प्रकार गुष्त रूप से अशिष्ट बात-चीत के द्वारा सेक्स का ज्ञान होने के कारण उनके मन पर इतनी अमिट छाप पड़ जाती थी कि उसके बाद सेक्स से सम्बन्धित किसी भी विषय पर शिष्ट दृष्टिकोण होने की सम्भावना नहीं रहती थी।

यह निश्चय करने के लिए कि सब बातों को देखते हुए पारिवारिक जीवन वांछनीय है अथवा नहीं, हमें निस्सन्देह यह देखना है कि ब्यावहारिक विकल्प कौन-कौन से हैं। वे दो ही दिखाई देते हैं: पहला, मातृसत्तात्मक परिवार, और दूसरा, अनाथालयों जैसी सार्वजनिक संस्थाएं। पर-तु इन दोनों में से किसी को भी प्रचलित करने के लिए बहुत से आर्थिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि वे परिवर्तन हो गए हैं, और इस बात पर विचार करते हैं कि बच्चों की मनोवृत्ति पर उनका क्या प्रमाव पड़ेगा।

प्रारम्भ में हम मातृसत्तात्मक परिवार को ही लेते हैं। इस प्रणाली में यह होगा कि वच्चे सिर्फ मां को ही जानेंगे। जब भी कोई स्त्री वच्चा चाहेगी, उसे जन्म दे देगी, परन्तु यह आशा नहीं करेगी कि उसका वाप उसमें कोई विशेष कम गम्भीर मानसिक विकारों के रूप में प्रकट होता है। थोड़ी-वहुत ईर्प्या तो रहेगी ही, परन्तु यदि माता-पिता और बच्चों का लालन-पालन करने वाले अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने का कष्ट उठाएं तो इसे रोकना कठिन नहीं है। पक्षपात विल्कुल नहीं होना चाहिए—खिलौनों, ग्रामोद-प्रमोद और व्यान देते में सब बच्चों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। नये भाई या वहिन के जन्म पर, ग्रन्य बच्चों को यह ग्रनुभव न होने देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि माता-पिता के लिए उनका महत्व पहले से कम हो गया है। में समभता हूँ कि जहां कहीं भी ईर्प्या गम्भीर रूप में दिखाई पड़ेगो, वहीं ग्राप यह देखेंगे कि साधारण से विषयों के पालन में सावधानी नहीं बरती गई है।

श्रव हम उन शतों पर पहुँच गए हैं जो कि वच्चों पर परिवार का मनो-वैज्ञानिक प्रभाव श्रच्छा बनाने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी। माता-पिता श्रौर विशेषकर माता इस बात का प्रयत्न करें कि उसका यौन जीवन यथासम्भव सुखी हो। माता श्रौर पिता दोनों श्रपने बच्चों के साथ उस भागत्मक सम्बन्ध से बचें जिस का प्रत्युत्तर शंशव में श्रच्छा नहीं होता। भाई श्रौर वहिनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए बिल्क सभी के साथ निष्पक्षतापूर्ण श्रौर समान व्यवहार होना चाहिए तथा तीन या चार वर्ष की श्रायु के बाद बच्चे को केवल घर में ही नहीं रहना चाहिए बिल्क दिन का काफ़ी भाग उसे श्रमनी ही श्रायु के बच्चों के साथ बिताना चाहिए। मेरा विचार है यदि ये शर्ते पूरी हो जायें तो उन दुष्प्रभावों की सम्भावना बहुत कम रहेगी जिनका डर फायड ने प्रकट किया था।

दूसरी ग्रोर, जब माता-पिता का स्नेह ठीक ढंग का हो तो उससे बच्चे के विकास को बढ़ावा मिलता है। जिन बच्चों की माताएं उनसे प्रगाढ़ स्नेह नहीं करतीं, उनके दुबला-पतला ग्रौर भी ह होने की सम्भावना होती है। कई बार उनमें चोरी करने का सहज उन्माद जैसे विकार उत्पन्न हो जाते है। माता-पिता के स्नेह के कारण शिशु जोखिम से भरे इस संसार में ग्रपने को नुरक्षित अनुभव करते हैं ग्रीर इससे उनमें ग्रपने परिवेश की छान-बीन करने ग्रीर नए प्रयोग करने की हिम्मत पैदा होती है। बच्चे के मानसिक जीवन के लिए यह जहरी

है कि वह अपने को प्रगाढ़ स्नेह का पात्र समभता रहे क्योंकि सह गवृत्ति उसे यह बताती है कि वह असहाय है और उसे उस त्राग् की आवश्यकता है, जो स्नेह से ही मिल सकता है। वच्चे के सुखमय, अवाध और भय-रहित विकास के लिए यह जरूरी है कि उसके परिवेश में ऐसी स्निग्धता हो जो माता-पिता के प्यार से ही आ सकती है।

वृद्धिमान मां-वाप अपने बच्चों की एक और सेवा कर सकते हैं, —यद्यपि हाल ही के समय तक उन्होंने यह सेवा कभी नहीं की —िक वे बच्चों को सेवस तथा मां बनने के तथ्यों का ज्ञान जहां तक मुमिकन हो अच्छे हंग से करा दें। यदि बच्चे अपने माता-पिता के परस्पर सम्बन्य—जिसके कारण वे उत्पन्न हुए —के रूप में सेवस के बारे में जान लें तो वे इसे सबसे अच्छे रूप में जान सकते हैं और इसके जीवशास्त्रीय प्रथोजन को भी समभ सकते हैं। पुराने समय में उन्हें सेवस का ज्ञान लगभग सदा ही अश्लील हंती-मज़ाक के विषय के रूप में होता था और वे समभते थे कि यह उन सुखों का स्रोत है जिन्हें अशोभनीय माना जाता था। इस प्रकार गुप्त रूप से अशिष्ट बात-चीत के द्वारा सेवस का ज्ञान होने के कारण उनके मन पर इतनी अमिट छाप पड़ जाती थी कि उसके बाद सेवस से सम्बन्धित किसी भी विषय पर शिष्ट वृष्टिकोगा होने की सम्भावना नहीं रहती थी।

यह निश्चय करने के लिए कि सब बातों को देखते हुए पारिवारिक जीवन वांछनीय है अथवा नहीं, हमें निस्सन्देह यह देखना है कि व्यावहारिक विकल्प कौन-कौन से हैं। वे दो ही दिखाई देते हैं: पहला, मातृसत्तात्मक परिवार, और दूसरा, अनाथालयों जैसी सार्वजनिक संस्थाएं। परन्तु इन दोनों में से किसी को भी प्रचलित करने के लिए चहुत से आर्थिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि वे परिवर्तन हो गए हैं, और इस बात पर विचार करते हैं कि बच्चों की मनोवृत्ति पर उनका क्या प्रमाव पड़ेगा।

प्रायम्भ में हम मातृसत्तात्मक परिवार को ही लेते हैं। इस प्रणाली में यह होगा कि वच्चे सिर्फ मां को ही जानेंगे। जब भी कोई स्त्री वच्चा चाहेगी, उसे जन्म दे देगी, परन्तु यह श्राशा नहीं करेगी कि उसका वाप उसमें कोई विशेष विलचस्पी ले और यह भी जरूरी नहीं कि वह अपने विभिन्न वच्चों के लिए एक ही बाप चुने। यदि यह मान लिया जाये कि आधिक व्यवस्था सन्तीपजनक. हो, तो क्या इस प्रणाली में वच्चों को अधिक हानि पहुँचेगी? वास्तव में, वच्चे के लिए पिता का मनोवँ ज्ञानिक उपयोग क्या है? में समक्षता हूँ कि सबसे अधिक महत्वशाली उपयोग वही है, जिसकी हम उपर चर्चा कर चुके हैं—अर्थात् सेक्स का सम्बन्ध विवाहिन प्रेम और सन्तोत्पत्ति से स्थापित हो जाता है। इसके सिवा शैशव काल के बाद, इस बात का निश्चित लाभ यह होंता है कि वच्चा जीवन के सम्बन्ध में पुरुषोचित और स्त्रियोचित दृष्टिकोण के सम्पर्क में आता है। विशेष कर लड़कों के लिए बौद्धिक दृष्टि से इस बात का वड़ा महत्व है। लेकिन साथ ही मैं समक्षता हूँ कि यह लाभ कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। जहां तक मुक्ते पता है, जिन बच्चों के वाप उनके शैशव काल में ही मर जाते हैं, वे सामान्यतया अन्य बच्चों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं होते। इसमें सन्देह नहीं कि पिता न होने की अपेक्षा आदर्श पिता होना अच्छा है परन्तु बहुत से पिता उस आदर्श से इतने दूर होते हैं कि उनका न होना ही बच्चे के लिए यथार्थ में में लाभकारी हो सकता है।

श्रभी हमने जो कुछ कहा वह इस कल्पना पर श्राघारित है कि विद्यमान परम्परा से कोई भिन्न परम्परा स्थापित हो जाये। बच्चों को किसी स्थापित परम्परा के उल्लंघन से हानि पहुँचती है, नयों कि बच्चे के लिए इससे श्रधिक दुःखदायी वात श्रीर कोई नहीं हो सकती कि उसे किसी प्रकार यह अनुभव हो कि वह विलक्षण है। यही बात हमारे श्राज के समाज में तलाक़ पर लागू होती है। जिस बच्चे की मां श्रीर पिता दोनों हों श्रीर उन दोनों से ही उसे प्रेम हो गया हो, तो उनके परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद से उसकी यह भावना समाप्त हो जाती है कि वह सु-रिक्षत है। बल्कि यह सम्भावना रहती है कि ऐसी परिस्थित में कहीं उसके मन में श्रातंक श्रीर दूसरे स्नायिक विकार उत्पन्न न हो जायें। जब बच्चे को मां श्रीर वाप दोनों से ही पेम हो श्रीर वे श्रलग हो जायें तो यह बड़ी गम्भीर बात है। इसलिए मेरा मत है कि बच्चों के लिए उस समाज की तुलना में जहां तलाक़ यद्यिप श्रसाधारण तो माना जाता हो परन्तु बहुवा होता श्रवश्य हो, ऐसा समाज यद्यिप श्रसाधारण तो माना जाता हो परन्तु बहुवा होता श्रवश्य हो, ऐसा समाज

ग्रधिक ग्रच्छा रहेगा जिसमें पिता के लिए स्थान ही न हो।

मेरे विचार से प्लेटो का यह प्रस्ताव ग्रच्छा नहीं कहा जा सकता कि वच्चों को उनके मां ग्रीर वाप दोनों से ग्रलग कर दिया जाये। जिन कारणों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके ग्राघार पर में समभता हूँ कि वच्चों के विकास के लिए माता-पिता का स्नेह जरूरी है। यह तो हो सकता है कि माता या पिता दोनों में से एक का ही स्नेह पर्याप्त हो परन्तु यदि दोनों में से एक का भी स्नेह न हो तो यह बड़ी शोचनीय वात होगी। यौन नैतिकता के दृष्टिकोण से—जिसके साय कि प्रमुख रूप से हमारा सम्बन्ध है—महत्वपूर्ण प्रश्न पिता की उपयोगिता का है। इस उपयोगिता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से जुछ कहना बड़ा कठिन है, परन्तु निष्कर्प तो यही दिखाई पड़ता है कि धनाढ्य वर्गों में तो पिता की उपयोगिता कुछ सीमित है, परन्तु निष्कं वर्गों में पिता ग्रत्याचारी, वुरे स्वभाव ग्रीर भगड़ालू होने के कारण ग्रपनी सन्तान का भला करने की बजाय उसकी हानि कर सकता है। इसलिए सन्तान की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से पिता की स्थित बहुत ग्रच्छी नहीं है।

यह अनुमान लगाना बड़ा किन है कि माता की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत रूप में परिवार का क्या महत्व है। में समभता हूँ कि गर्भावस्था और बच्चे को दूध पिलाने के काल में साधारणतया स्त्रियों में पुरुप का परिभाग पाने का सहजवृत्तिमूलक रुभान रहता है—ग्रीर यह भावना मानव ने निस्सन्देह मानवपूर्व वानरों से ली है। ग्राज के कुछ कूर संसार में जिस स्त्री को इस परिभाग का परित्याग करना पड़ता है, उसमें सम्भवतः किसी सीमा तक ग्रनावश्यक संघर्ष प्रवृत्ति रहती है ग्रीर वह दवंग वन जाती है। परन्तु यह भावनाएं ग्रांशिक रूप में ही सहजवृत्तिमूलक हैं। यदि राज्य गिमिणी ग्रीर दूध पिलाने वाली स्त्रियों ग्रीर उनके बच्चों की पर्याप्त देख-भाल करने लगे तो ये भावनाएं वहुत दुलंभ हो जायेंगी ग्रीर कुछ दशाग्रों में विलकुल समाप्त हो जायेंगी। मैं समभजा हूँ कि प्यार में पिता का स्थान हटा देने से स्त्रियों को मुख्य हानि सम्भवतः यह होगी कि पुरुपों के साथ उनके सम्बन्धों की प्रगाढ़ता ग्रीर गम्भीरता कम हो जायेंगी। मानव बने ही इस प्रकार हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से ग्रीर पुरुषों को

स्त्रियों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। परन्तु केवल यीन सम्बन्ध—वे चाहे कितने ही स्निग्ध क्यों न हों-इस शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होते। सन्तान के पालन-पोषरा के गम्भीर काम में सहयोग और लम्बे समय तक साहचर्य से स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं और दोनों के लिए अधिक ग्रुगकारी होते हैं। यदि पुरुषों पर अपने बच्चों की कोई जिम्मेदारी न हो, तो ये सम्बन्ध वैसे नहीं रहेंगे। मेरा विचार है कि वच्चों के लिए भावात्मक शिक्षा के दृष्टि-कोएा से वे माताएं ग्रपने बच्चों के लिए उतनी लाभकारी नहीं होंगी, जो सर्वथा स्त्री-सुलभ वातावरण में रहर्त। हैं श्रीर पुरुषों के साथ जिनका सम्पर्क साधारण-सा होता है, जितनी कि वे माताएं जो विवाह में सुखी हैं और प्रत्येक दशा में भ्रपने पितयों के साथ सहयोग करती हैं। परन्तु साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि वहुत से मामलों में, इनके अतिरिक्त और बहुत-सी बातें होती हैं जिनका ग्रधिक प्रभाव होता है। यदि कोई विवाहिता-स्त्री बहुत दुःखी हो -- ग्रौर यह वात ग्रसाधारण नहीं कही जा सकती—तो दुःख के कारण उसकी भावात्मक स्थित वैसी नहीं हो सकती, जैसी कि बच्चों के साथ व्यवहार में होनी चाहिए। ऐसी दशा में वह यदि बच्चों के पिता से ग्रलग हो जाये, तो निस्सन्देह ग्रच्छी मां बन सकती है। इस प्रकार हम इस तुच्छ से परिगाम पर पहुँचते हैं कि सुखी विवाह यच्छे होते हैं और दुः खी विवाह बुरे।

व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवार के सम्बन्ध में ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रमुख भाग यह है कि इसका पिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने बार-बार पितृत्व के महत्व ग्रीर उससे संलग्न ग्रावेशों का उल्लेख किया है। हम यह देख चुके हैं कि इतिहास के प्रारम्भ में इसने पितृसत्तात्मक परिवार के विकास ग्रीर स्त्रियों को पराधीन बनाने में क्या योग दिया है ग्रीर इससे हम ग्रनुमान लगा सकते हैं कि पितृत्व की भावना कितना उत्कट ग्रावेश है। कुछ कारणों से—जिन्हें समभना सरल नहीं है—ग्रत्यधिक सम्य समुदायों में यह भावना उतनी शक्तिशाली नहीं है, जितनी कि ग्रन्य स्थानों पर है। रोम-साम्राज्य के काल में उच्च वर्गों के लोगों में यह भावना स्पष्टतया नहीं होती थी ग्रीर ग्राज के युग में भी बहुत से वृद्धिजीवी बने हुए पुरुषों में यह भावना लगभग विल्कुल नहीं है।

परन्तु ग्रधिकतम सम्य सगुदायों में भी ग्रधिकतर पुरुषों में यह गावना विद्यमान है। पुरुष इसी के कारण विवाह करते हैं न कि संबस के लिए, वयोंकि विना विवाह किये यौन सन्तोष प्राप्त करना किठन नहीं है। एक यह सिद्धान्त भी है कि पुरुषों की ग्रपेक्षा स्त्रियों में बच्चों की कामना ग्रधिक होती है परन्तु मेरी घारणा यह है कि वास्तिकता इसके विल्कुन उलट है। ग्राजकल विवाहों में बच्चे इसलिए होते हैं कि स्त्री पुरुष की सन्तान-कामना के ग्रागे भुक जाती है। स्त्री को बच्चा पैदा करने के लिए प्रसव-पीड़ा सहनी पड़ती है तथा, सम्भवतः, सौन्दयं भी गँवाना पड़ता है। परन्तु पुरुष को इस प्रकार की कोई चिन्ता नहीं होती। पुरुष ग्रपने परिवार को सीमित रखना चाहता है तो साधारणतया ग्राधिक कारणों से; स्त्रियों के लिए भी यही कारणा होते हैं परन्तु उनके कुछ विशेष कारण भी होते हैं। पुरुषों में सन्तान की कामना कितनी उत्कट होती है, यह इस बात से प्रकट है कि वृत्तिभोगी पुरुष ग्रपने परिवार को ग्रधिक खर्च करके शिक्षा देते समय—जो कि उनके वर्ग में ग्रावश्यक मानी जाती है—भौतिक सुख से बहुत-कुछ वंचित रहते हैं।

श्राज पितृत्व के कारणा जो श्रधिकार प्राप्त हैं, वे न हों तो क्या पुरुष वच्चे पैदा करेंगे ? कुछ लोग कहेंगे कि यदि पुरुषों की जिम्मेदारियां न हों तो वे विना विवेक के वच्चे पैदा करते चले जायेंगे। परन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। जो पुरुष वच्चे चाहता है, वह वच्चों के साथ ग्राने वाली जिम्मेदारियां भी चाहता है। श्रीर श्राज गर्भरोधकों के युग में पुरुष वहुधा, सुख की खोज में श्राकस्मिक घटना के रूप में वच्चे को जन्म नहीं देगा। इसमें सन्देह नहीं कि कानून की स्थित चाहे जो भी हो, कोई भी स्त्री-पुरुष ऐसे स्थायी सम्बन्ध में वंघकर रह सकते हैं जिसमें पुरुष को वह सब प्राप्त होगा जो पितृत्व के कारणा प्राप्त होता है। परन्तु यदि कानून श्रीर प्रथा में इस दृष्टिकोण के श्रनुसार परिवर्तन कर दिया जाये कि बच्चे केवल मां के हैं तो स्त्रियां यह महसूस करेंगी कि जिसे हम विवाह कहते हैं उस जैसी कोई भी वस्तु उनकी स्वतन्त्रता का उल्लंघन है श्रीर इसके कारण बच्चों पर उनके सम्पूर्ण स्वामित्व का श्रना श्रव्यक्त हास हो जायेगा जो कि उस सम्बन्ध से श्रलग रहकर रोका जा सकता है। इसलिए

हमें इस सम्भावना को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरुष स्त्रियों को उन ग्रधि-कारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे जो कि कानून द्वारा उन्हें प्राप्त हैं।

पिछले अध्याय में पुरुषों की मनोवृत्ति पर इस प्रकार की प्रणाली के प्रभाव की चर्चा की गयी थी। मेरा विश्वास है कि इस प्रणाली से स्त्रियों के साथ पुरुषों के सम्बन्धों की गम्भीरता बहुत कम हो जायेगी। हृदय, मन श्रीर तन के प्रगाढ़ सम्बन्ध के स्थान पर केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से ही ये सम्बन्ध स्था-पित होंगे। इससे सभी व्यक्तिगत सम्बन्धों की प्रवृत्ति तुच्छता की ग्रोर होगी, जिसका नतीजा यह होगा कि पुरुष की गम्भीर भावनाग्रों का सम्बन्ध उसके कृतत्व, देश या किसी ऐसे विषय से होगा जिसका उससे व्यक्तिगत सम्बन्ध न हो । परन्तु यह सब वातें सामान्य ढंग से ही कही गयी हैं क्योंकि पुरुष एक-दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। जिस वस्तु का अभाव एक के लिए बड़ा गम्भीर है, वह दूसरे के लिए पूर्णतया सन्तोषप्रद हो सकता है । मेरा विश्वास तो यह है— यद्यपि में कुछ भिभक्त के साथ इसे प्रकट कर रहा हूँ--कि मान्य सामाजिक सम्बन्ध के रूप में पितृत्व के उन्मूलन से पुरुपों का भावात्मक जीवन तुच्छ ग्रौर प्रभावहीन हो जायेगा ग्रीर इसके परिणामस्वरूप ऊत्र ग्रीर निराशा बढ़ती जायेगी। नतीजा यह होगा कि सन्तानोत्पत्ति की किया धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी और मानव-जाति की वृद्धि वही लोग करेंगे जिन्होंने पुरानी परम्परा को जीवित रखा होगा। मैं समभता हूँ कि इस ऊव और तुच्छता से किसी भी तरह बचा नहीं जा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जनसंख्या के ह्रास को तो स्त्रियों को समुचित घन द्वारा मातावृत्ति अपनाने के लिए तैयार करके रोका जा सकता है। श्रीर यदि सैनिकवाद जितना दुर्धर्ष ग्राज है उतना ही बना रहा तो जल्दी ही ऐसा किया भी जायेगा। परन्तु इस तरह की विचारधारायों का सम्बन्ध तो जनसंख्या के प्रश्न से है। इस पर बाद के एक ग्रध्याय में प्रकाश डाला गया है। इसलिए में ग्रभी इस सम्बन्ध में ग्रीर कुछ नहीं कहूँगा।

0

## परिवार ग्रीर राज्य

परिवार का उद्गम चाहे जीवशास्त्रीय रहा है, सम्य समुदायों में इसका सृजन कानून द्वारा हुम्रा है। विवाह को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है ग्रीर बच्चों पर उनके माता-पिता के ग्रधिकार बड़ी सूक्ष्मता से निर्वारित किए जाते हैं। जहां विवाह न हुग्रा हो, बच्चे पर पिता का कोई ग्रधिकार नहीं होता ग्रीर वह केवल मां का हो होता है। हालांकि कानून परिवार को प्रतिष्ठापित करने के लिए है, परन्तु श्राघुनिक काल में इसने माता-पिता श्रीर वच्चों के वीच श्रधिकाधिक हस्तक्षेप किया है। ग्रीर कानून बनाने वालों की इच्छा ग्रीर संकल्प के विरुद्ध, वह परिवार प्रणाली के विघटन का एक मुख्य साधन होता जा रहा है। ऐसा होने का कारण यही है कि बुरे माता-पिता पर अपने बच्चों की उतनी देख-भाल करने का भरोसा नहीं किया जा सकता, जितनी कि समुदाय ग्रावश्यक समभता है। श्रीर न केवल बुरे, बिल्क निर्धन मां-वाप के वच्वों को भी वि ।ति से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता पड़ती है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में, कारखानों में बच्चों को काम पर लगाने में हस्त-क्षेप के प्रस्ताव का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया कि इस से माता-पिता का उत्तरदायित्व कम हो जायेगा। यद्यपि पुरातन रोम के कानुन की तरह इंगर्लण्ड का कानून माता-पिता को यह अनुमित नहीं देता था कि वे चाहें तो ग्रपने वच्चों को विना कष्ट दिए जल्दी से मार डालें, परन्तु उन्हें यह श्रनुमति थी कि वे वच्चों से कड़ा परिश्रम ले कर घीरे-घीरे उनका जीवन निर्जीव कर दें। माता-पिता, कारखानों के मालिक ग्रीर ग्रर्थशास्त्री इस पवित्र ग्रधिकार का पक्ष लेते थे। परन्तु समुदाय की नैतिक भावना इस प्रकार की थोथी सिद्धान्त-

निष्ठा को सहन नहीं कर सकी ग्रीर फ़ैक्ट्री एक्ट पास किए गए। ग्रगला कदम इस से भी ग्रधिक महत्वपूर्ण या--ग्रर्थात्, ग्रनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई। देखा जाये तो यह माता-पिता के श्रधिकारों में गम्भीर हस्तक्षेप है। छुट्टियों को छोड़ वाकी दिन वच्चों को कई घण्टे तक घर से बाहर रहना पड़ता है और वे वातें सीखनी पड़ती हैं जिन्हें राज्य उनके लिए जरूरी समभता है। इस सम्बन्ध में माता-पिता क्या सोचते हैं, उसका न्याय की दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं। स्कूलों के माध्यम से बच्चों के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके माता-पिता विश्वास की शक्ति से चाहे विना श्रीषिधयों के श्रारोग्य पाने में श्रास्था रखने वाले (किश्चियन साइंटिस्ट) हों, राज्य उनके स्वास्थ्य का घ्यान रखता है। यदि उनमें मानसिक ग्रभाव हों तो उन्हें विशेष स्कूलों में भेजा जाता है। यदि उनका आहार अपुष्ट हो तो उन्हें भोजन दिया जाता है। यदि उनके माता-पिता उनके लिए जूतों का बन्दोवस्त नहीं कर पाते तो उन्हें जूते लेकर दिए जाते हैं। यदि बच्चा स्कूल पहुँचे ग्रीर उसकी भाव-भंगिमा से पता चले कि माता-पिता ने उसके साथ खुरा वर्ताव किया है, तो उनको सजा दी जा सकती है। पुराने समय में बच्चों की कमाई पर उस समय तक उनके माता-पिता का ग्रधिकार रहता था जब तक कि वे वयस्क न हों। ग्राजः कल, वच्चों के लिए ग्रपनी कमाई माता-पिता से बचा कर रखना व्यावहारिक दृष्टि से यद्यपि कठिन है, परन्तु उन्हें इसका ग्रधिकार ग्रवश्य है ग्रौर यदि ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो जाये कि उस ग्रधिकार को प्रभावी बनाना ग्रावश्यक हो, तो उसकी भी व्यवस्था की जा सकती है। वेतन भोगी वर्ग में माता-पिता के पास जो ग्रधिकार बचे हैं उनमें से एक यह है कि वे ग्रपने बच्चों को इस प्रकार के अन्धविश्वास की शिक्षा दे सकते हैं, जिसे कि पड़ोस के बहुत से माता-पिता भी पसन्द करते हों। लेकिन कई देशों में माता-पिता से यह ऋघिकार भी छीन लिया गया है।

पिता के स्थान पर राज्य के ग्रा जाने की इप किया की कोई भी स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। राज्य ने माता-पिता के नहीं वरन् पिता के काम संभाले हैं, क्योंकि राज्य वच्चे के लिए उन सेवाग्रों की व्यवस्था करता है, जिनके ग्रभाव में उनका खर्च पिता को देना पड़ता है। उच्च ग्रीर मध्य वर्गों में यह प्रिक्ष्या नहीं के बराबर हुई जिसका नतीता यह हुप्रा है कि वेतनभोगी वर्गों की ग्रपेक्षा धनाड्य वर्ग के पिता का महत्व ग्रधिक है श्रीर उनमें परिवार अधिक स्थिर है। जिस देश में समाजवाद को उचित महत्व दिया जाता है, जैसे कि सोवियत रूस में, वहां उन शिक्षा-संस्थाग्रों के स्प-पिवर्तन को जो पहले धनी बच्चों के लिए थीं, महत्वपूर्ण ग्रीर ग्रत्यावश्यक कार्य समभा जाता है। इंगलण्ड में इम प्रकार के रूप परिवर्तन की कल्पना करना कठिन है। मैंने देखा है कि इंगलण्ड के प्रमुख समाजवादियों से यह कहे जाने पर कि सभी बच्चे प्रारम्भिक स्कूलों में जायें तो उनके मृंह कोध के मारे लाल हो जाते है। "वया? मेरे बच्चे गन्दी बस्तियों के बच्चों के साथ रहें? कभी नहीं।" यही उद्गार उनके मृंह से निकलते है। ग्रद्भुत बात तो यह है कि वे यह नहीं समभते कि वर्गों के विभाजन का शिक्षा प्रणाली के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है।

सभी देशों में यह प्रवृत्ति है कि वेतनभोगी वर्ग के पिता की शित ग्रीर कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप वरावर बढ़ता ही जा रहा है। परन्तु रूस को छोड़ श्रीर कहीं भी ग्रन्य वर्गों के पिताग्रों के कार्यों में इस इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा । इसका प्रभाव यह है कि धनी ग्रीर निर्धन वर्गों में दो विभिन्न दृष्टिकोग् उत्पन्न हो रहे हैं। निर्धन वर्ग में परिवार दुर्बल होता जा रहा है, परन्तु धनी वर्ग में ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा। में समभता हूँ कि यह माना जा सकता है कि वच्चों के प्रति मानवोचित भावना—जिसके कारण पुराने समय में राज्य ने हस्तक्षेप किया है—वनी रहेगी ग्रीर इसके कारण ग्रधकाधिक हस्तक्षेप होगा। उदाहरण के लिए, इस तथ्य के सम्वन्ध में सार्वजनिक कार्यचाही की ग्रावश्यकता है कि लंदन की उन वस्तियों में जहां निर्धन रहते हैं ग्रीर उत्तर के ग्रीद्योगिक नगरों में बच्चों की ग्रत्यधिक संख्या वन्न रोग से पीड़ित रहती है। माता-पिता चाहे कितना ही चाहें, वे इस रोग का इलाज नहीं कर सकते क्योंक उसके लिए ग्रच्छे ग्राहार ग्रीर खुली हवा की जरूरत है जिसकी व्यवस्था वे नहीं कर सकते। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य वात्यकाल में ही नष्ट होने देना न केवल ग्रपव्यय विल्क कूरता का सूचक है। ज्यों-यों ग्रारोग्य शास्त्र ग्रीर

स्राहार के सम्बन्ध में लोगों को स्रधिक ज्ञान होगा, यह मांग बढ़ती जायेगी कि बच्चों को स्रावश्यक हानि न पहुँचने दी जाये। यह तो सच है कि इस प्रकार के सभी सुभावों का कड़ा राजनीतिक विरोध किया जाता है। लंदन के प्रत्येक नगर क्षत्र के धनाढ्य व्यक्ति संगठित हो कर इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं कि कर न बढ़ने पायें ग्रौर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि ग़रीब लोगों में बीमारी ग्रौर ग़रीवी को कम करने के लिए जहां तक हो सके कम से कम कदम उठाये जायें। श्रीर जव स्थानीय अधिकारीगरा शिशु-मृत्यु की संख्या घटाने के लिए सचमुच कुछ प्रभावी कदम उठाते है, जैसा कि पोपलार के अधिकारियों ने किया, तो उन्हें जेल,भेज दिया जाता है। परन्तु जो भी हो, धनाढ्य वर्ग के इस विरोध पर निरन्तर विजय प्राप्त की जा रही हैं ग्रीर निर्धन वर्ग का स्वास्थ्य वरावर सुधारा जा रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप के यह आशा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में वेतनभोगी वर्ग के बच्चों की देख-रेख के सम्बन्ध में राज्य के काम घटने के स्थान पर बढ़ते ही जायेंगे और उसी मात्रा में पिताओं के काम कम होते जायेंगे। पिता का जीवशास्त्रीय प्रयोजन यह है कि स्रसहाय-भ्रवस्था के काल में बच्चों की रक्षा करें भीर जब यह जीवशास्त्री कर्म राज्य संभाल लेता है तो पिता का अस्तित्व कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए हम यह आशा कर सकते हैं कि पूंजीवादी देशों में समाज दो जातियों में वंट जायेगा। धनाढ्य लोग परिवार को पुराने रूप में बनाये रखेंगे स्रौर निर्धन लोग उन म्राधिक कार्यों के लिए राज्य से म्राशा लगाए बैठे रहेंगे, जो कि परम्परा से पिता ही करते श्राए हैं।

सोवियत रूस में परिवार के रूप में अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की आशा की जाती है। परन्तु इस बात इस वात को देखते हुए कि जनसंख्या का द० प्रतिश्चत किसान हैं, जिन में परिवार की शक्ति उतनी ही है जितनी कि मध्य युगीन योरुप में थी, साम्यवादियों के सिद्धान्तों का प्रभाव छोटे से नागरिक

१. सन् १६२२ में पोपलर में केसिंगंटन की तुलना से शिशु-मृत्यु पांच प्रति हजार कम थी श्रीर सन् १६२६ में जब पोपलर में विधिवत अधिकारी वर्ग पुनः स्थापित हो गया तो यह संख्या केसिंगंटन की श्रपेचा १० प्रति हजार श्रिष्ठक हो गई।

क्षेत्र पर ही पड़ेगा। इसलिए रूस में उस स्थित के बिल्कुल उलट स्थित हो सकती है, जोकि पूंजीवादी देशों में है, ऋर्यात् यह कि उच्च वर्ग में परिवार नहीं रहेगा श्रीर निम्न वर्ग परिवार को बनाए रखेगा।

एक वलवती शक्ति श्रीर है, जो कि पिता को हटाने की दिशा में काम कर रही है-वह है स्त्रियों की आधिक स्वतन्त्रता की उच्छा। राजनीति में अब तक जिन स्त्रियों ने प्रभादपूर्ण ढंग से ग्रावाज उठाई है, वे ग्रविवाहिता रही है, परन्तु यह परिस्थिति तो ग्रस्थायी है। ग्राजकल विवाहित स्त्रियों के साथ जो ग्रन्याय होता है, वह अविवाहिता स्त्रियों की तुलना में कहीं अधिक गम्भीर है। जो श्रव्यापिका विवाह कर ले, उससे ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वह पाप-मय जीवन विता रही हो। सरकारी प्रसूति-डाक्टरों को भी यदि वे स्त्री हों तो श्रविवाहित ही रहना पड़ता है। इन सब वातों का प्रयोजन यह नहीं है कि विवाहिता स्त्रियों को काम के श्रयोग्य समभा जाता है श्रीर न उनके नौकर रखे जाने पर कोई कानूनी बन्धन हैं। बल्कि इसके विपरीत, कुछ वर्ष पहले एक कानून पास किया गया, जिस में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि केवल विवा-हित होने के कारण किसी स्त्री को ग्रयोग्य नहीं समक्ता जायेगा। विवाहित स्त्रियों को काम पर न लगाने का प्रयोजन केवल यह है कि पुरुप यह चाहते हैं कि वे उन पर ग्रपनी ग्राधिक शक्ति बनाए रखें। यह नहीं समभना चाहिए कि स्त्रियां ग्रनिश्चित काल तक इस ग्रत्याचार को सहन करती जायेंगी। इसमें सन्देह नहीं कि उनका मामला उठाने के लिए कोई दल ढुंढना कठिन है, क्योंकि कन्जर्ने-टिव (अनुदार) दल को घर प्यारा है और लेवर (मज़दूर) दल को मज़दूरों से प्रेम है। जो भी हो, श्रव मतदाताश्रों में बहुसंख्या स्त्रियों की है श्रीर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे सदा पृष्ठभूमि में रहना सहन करती रहेंगी। यदि उनके सारे दावे स्वीकार कर लिए जायें तो इससे परिवार पर गहरा प्रभाव पढ़ेगा । दो विभिन्न तरीके हैं, जिनसे विवाहित स्त्रियां आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकती है। एक तो यह है कि वे उसी काम पर लगी रहें, जिसे वे विवाह से पहले करती थीं। इसका मतलब यह है कि उन्हें ग्रपने बच्चे दूसरों की देख-रेख में रखने होंगे। जिसका नतीजा यह होगा कि शिशु-पालन केन्द्रों स्रौर शिशु-

स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी। श्रौर इसका तर्कसंगत परिएाम यह है कि . बच्चों की मनोवृत्ति में न तो पिता का महत्व रहेगा ग्रीर माता का । दूसरा तरीका यह होगा कि जिन माताग्रों के वच्चे छोटी ग्रायु के हों, उन्हें राज्य से इस शर्त पर वेतन मिलता रहे कि वे ग्रपने वच्चों की सेवा-सुश्रूषा में लगी रहेंगी। परन्तु सिर्फ यही तरीका पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ इस प्रकार का प्रबन्ध भी करना पड़ेगा कि जिससे जन वच्चे तिनक बड़े हो जायें तो उनकी माताएं अपने काम पर लौट सकें। परन्तु, इसमें यह लाभ होगा कि स्त्रियां किसी एक पुरुष पर निर्भर करने के स्थान पर—जिसमें उनका सम्मान जाता है -- स्वयं अपने बच्त्रों का लालन-पालन कर सकेंगी। इस तरीके में इस बात को भी स्वीकार किया जायेगा, कि जैसा कि आजकल अधिकाधिक किया जा रहा है, कि बच्चा पैश करना—जो पहले यीन सन्तोष का परिए।म माना जाता था- अब ऐसा काम हो गया है जो जानवू भ कर किया जाता है। चूंकि यह काम माता-पिता के स्थान पर राज्य के लिए लाभकारी है, इसलिए इसका खर्च पिता ग्रीर माता पर होने की बजाय, राज्य पर होना चाहिए। इस ग्रन्तिम बात को, परिवार भत्ता की मांग करते समय, स्वीकार किया जाता है। परन्तु अभी तक यह स्वीकार नहीं किया गया कि वच्चों के लिए धन केवल माता की ही दिया जाये। मैं समकता हूँ कि हम यह मान सकते हैं कि मजदूर वर्ग में स्त्रियों के म्रधिकारों की मांग इतनी वढ़ जायेगी कि इस वात को स्वीकार किया जायेगा श्रीर इसे कानून का श्रंग वना दिया जायेगा।

यदि हम यह मान लें कि इस प्रकार का कानून पास हो गया है, तो इसका प्रभाव परिवार की नैतिकता पर क्या होगा ? यह इस बात पर निर्भर है कि इसका मसौदा किस ढंग से तैयार किया गया है। ऐसे कानून का मसौदा इस ढंग का हो सकता है कि यदि किसी स्त्री का बच्चा जारज हो तो उसे कुछ भी न मिले। ग्रीर या, यह कहा जा सकता है कि यदि एक बार यह साबित हो जाये कि उसने पर-पुरुषगमन किया है, तो धन उसे नहीं वरन् उसके पित को दिया जायेगा। यदि ऐसा कानून बन जाये तो स्थानीय पुलिस का यह कर्त्तव्य हो जायेगा कि वह प्रत्येक विवाहिता स्त्री के पास जाकर उस के नैतिक स्तर की

भलीभांति जांच करे। इसका प्रभाव वड़ा ग्रच्छा हो सकता है परन्तु मुक्ते इसमें सन्देह दिखाई पड़ता है कि जिनका नैतिक स्तर ऊंचा उठाया जा रहा हो, वे इसे पसन्द करेंगी। में समभता हूँ कि कुछ ही समय वाद यह मांग उठना चुक हो जायेगी कि पुलिस का हस्तक्षेप वन्द हो। इसका तर्कसंगत निष्कर्ष यह होगा कि जारज वच्चों की माताग्रों को भी भत्ता मिलना चाहिए। यदि वैसा हो जाये तो वेतनभोगी वर्ग में पिता की ग्राधिक शनित विल्कुच समाप्त हो जायेगी ग्रीर सम्भवतः कुछ समय बाद पिता परिवार का ग्रंग नहीं रहेगा, क्योंकि उसका महत्व केवल उतना ही होगा जितना कि कुत्ते विल्जियों में होता है।

परन्तु आजकल किसी एक स्त्री के मन में बहुवा घर का ऐसा आतंक होता है कि मैं समभता हूँ, ग्रधिकतर स्त्रियां यह पसन्द करेंगी कि वे वही काम जारी रखें जो कि वे विवाह से पहले करती थीं, न कि यह पसन्द करेंगी कि उन्हें ग्रपने वच्चों के लालन-पालन के लिये भत्ता दिया जाये। ऐसी स्त्रियों की संख्या काफी होगी, जो शिशु-पालन केन्द्रों में वच्चों की देख-भाल करने के लिए श्रपने घर छोड़ने को तैयार होंगी ; क्योंकि वह वृत्तिजनक काम होगा । परन्तू मैं समभता हूँ कि यदि काम करने वाली स्त्रियों को छूट दी जाये तो उनमें से ग्रधिक-तर, घर में अपने वच्चों के लालन-पालन के लिए भत्ता पाकर उतनी सुखी नहीं होंगी जितनी कि इस वात में कि वे घर छोड़कर जीविका कमाने के लिए उसी काम पर जायें जिसे वे विवाह से पहले करती थीं। परन्तु यह तो अपनी-अपनी राय की वात है ग्रीर में यह दावा नहीं करता कि मेरी राय का कोई निर्णायक थाधार है। जो भी हो, हमने जो कुछ कहा है यदि उसमें कोई सच्चाई है तो ऐसा लगता है कि विवाहित स्त्रियों में ग्रपने ग्रविकारों के ग्रान्दोलन के विकास के कारण, निकट भविष्य में, पूंजीवादी समाज की व्यवस्था में भी, वेतनभोगी वर्ग में वच्चों की देखभाल से माता-पिता दोनों का नहीं, तो कम से कम एक का तो सम्बन्ध टूट ही जायेगा।

पुरुषों के प्रभुत्व के विरुद्ध स्त्रियों का विद्रोह ऐसा आन्दोलन है, जो जुद्ध राजनीतिक अर्थ में तो लगभग सम्पूर्ण हो चुका है परन्तु और व्यापक पहलुओं में अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है । घीरे-घीरे इसके सक्ष्म प्रभाव भी होने

लगेंगे। स्त्रियों को जिन भावों की अनुभूति होनी चाहिए, वे अभी तक पुरुषों के हितों श्रौर मनोभावों के प्रतिबिम्ब मात्र हैं। श्राप पुरुषों द्वारा लिखित उपन्यासों में पढ़ेंगे कि माता को ग्रपने वच्चे को दूध पिलाने में शारीरिक सूख की ग्रनु-भूति होती है। श्राप श्रपनी किसी परिचित स्त्री से -- जो मां हो -- यह पूछें तो पता चलेगा कि ऐसी वात नहीं है। परन्तु जब तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं मिला था किसी पुरुप ने यह सोचा भी नहीं था। पुरुप मातृत्व के भावों को, श्रपनी उप चेतना में ग्रपने प्रभुत्व के साधन के रूप में देखते थे। इस कारण उन पर इतना अधिक रंग चढ़ चुका है कि यह जानने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा कि स्त्रियां इस सम्बन्ध में क्या सोचती हैं। ग्रभी हाल तक, यह समभा जाता था कि सभी भद्र स्त्रियां सन्तान की इच्छा करती हैं परन्तु सेक्स से उन्हें घृगा है। ग्राज भी जब स्त्रियां स्पष्ट रूप से यह कहती हैं कि उन्हें सन्तान की इच्छा नहीं है तो बहुत से पुरुषों को यह सुनकर धक्का पहुँचता है। सच तो यह है कि पुरुपों द्वारा ऐसी स्त्रियों को उपदेश देना ग्रसाधारण वात नहीं है। जब तक स्त्रियाँ पराधीन थीं उनमें इतना साहस नहीं था कि अपने भावों को सच-सच व्यक्त कर सकें। वे केवल उन भावों को प्रकट करती थीं जिनसे पुरुष को सन्तोष होता हो । इसलिए, ग्रव तक वच्चों के सम्वन्ध में स्त्रियों का जो सामान्य दृष्टिकोएा समका जाता रहा है, उसके ग्राधार पर ग्रागे तर्क नहीं किया जा सकता । यह इसलिए कि सम्भव है हम देखें कि ज्यों-ज्यों स्त्रियां पुरुषों के प्रभुत्व से मुक्त हों, उनके भाव साधार एतया उससे कहीं ग्रधिक भिन्न हों जैसे कि अब तक समभे जाते थे। मैं समभता हुँ कि सम्यता के कारण-कम से कम जिस रूप में ग्रब तक रही है—स्त्रियों में मातृत्व की भावनाग्रों में हास की बहुत प्रवृत्ति रहती है। यह भी सम्भव है कि भविष्य में ऊंची सम्यता तब तक न बनी रह सके जब तक कि स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए उतनी राशि न दी जाये जिससे वे सन्तानोत्पत्ति को धन कमाने की एक अच्छी वृत्ति समभ सकें। यदि वैसा हो गया तो इस बात की आवश्यकता नहीं रहेगी कि सारी स्त्रियां---बल्कि उनमें से ग्रधिकतर भी-इस वृत्ति को श्रपनाएं। यह ग्रन्य वृत्तियों जैसी ही एक वृत्ति होगी ग्रौर वृत्ति के समान ही गहनता से अपनाई जायेगीं।परन्तुये

तो अनुमान मात्र है। उनमें जो तथ्य लगभग निश्चित दिख ईपड़ता है वह केत्रल यही है कि स्त्री-अधिकारों के आन्दोलन के विकास के फलस्वरूप उस पितृसत्तात्मक परिवार के छिन्न-भिन्न होने में काफी शहायदा मिलेगी, जो कि प्रागैतिहासिक काल में स्त्रियों पर पुरुषों की विजय का प्रतीक रहा है।

पिक्चमी देशों में सभी जहां तक राज्य ने पिता का स्थान ले लिया है वह मुख्यतया बहुत बड़ी प्रगति है । इससे समुदाय के स्वास्थ्य ग्रौर शिक्षा के सामान्य स्तर में बहुत सुधार हुग्रा है । इससे बच्चों के प्रति कूरता कम हो गयी है ग्रीर वैसे कप्ट ग्रसम्भव हो गए है जो डेविड कॉपरफ़ील्ड को उठाने पड़े थे। यह श्राशा की जा सकती है कि शारीरिक स्वास्थ्य का सामान्य स्तर छंवा उठता रहेगा, बौद्धिक उपलब्धियां विकसित होती रहेंगी, विद्योपकर इस कारण कि परि-वार प्रगाली जहां गलत दिशा में चल पड़े, वहां इसकी दुराइयां रोकी जा सकती हैं। परन्तु यदि राज्य परिवार का स्थान ले ले, तो उसमें गम्भीर जोखिम हैं। माता-पिता को साधाररातया ग्रयने वच्चों से स्नेह होता है ग्रीर वे उन्हें राज-नीतिक योजनाग्रों की सामग्री मात्र नहीं समभते । परन्तु यह ग्राशा नहीं का जा सकती कि राज्य का भी यही दृष्टिकोण रहेगा। जो व्यक्ति संस्थाय्रों में वच्चों के सम्पर्क में ग्राते है- उदाहरण के लिए स्कूलों के ग्रध्यापक उन्हें यदि ग्रधिक काम न हो ग्रीर कम वेतन न मिलता हो, तो उनमें माता-पिता जैसी व्यक्तिगत भावना थोड़ी-बहुत रहती है। परन्तु ग्रध्यापकों के पास कोई खास शक्ति नहीं, शक्ति तो प्रशासकों के हाथ में है। प्रशासक उन बच्चों के सम्पर्क में कभी नहीं श्राते, जिनके जीवन पर उनका नियन्त्रण रहता है। श्रीर चूंकि वे प्रशासक टायप के होते हैं, (क्योंकि ऐसे न हों तो उन पदों पर न हों), इसलिए सम्भावना इस वात की है कि उनमें मानवों को साध्य के रूप में नहीं, विलक किसी रचना की सामग्री के रूप में, देखने की प्रवृत्ति रहती है। इसके ग्रतिरिक्त प्रशासक सदा एकरूपता पसन्द करता है। भ्रांकड़ों भ्रीर व्यवस्था के भ्रनुपार वियाजीकरण के लिए एकरूपता बड़ी सुविधाजनक है। ग्रौर यदि यह एकरूपता "ठीक" ढंग की हो, तो इपका ग्रर्थ यह है कि उस प्रकार के मानवों की संख्या बहुत बड़ी है, जिन्हें वह वांछनीय समभता है। जिन बच्चों को संस्थायों की दया पर छोड़ दिया

जायेगा, उनमें एक-से होने का रुभान रहेगा और जो स्वीकृत सांचे में नहीं ढल पाएंगे, उन्हें न केवल उनके साथी बल्कि ग्रधिकारी भी कष्ट देंगे। इसका ग्रथं यह हुया कि जिन बहुत-से बच्चों में ऊंचा उठ सकने की योग्यता होगी उन्हें इतना तंग किया जायेगा कि एक दिन उनका साहस टूट कर रहेगा। इसका मतलब यही है कि ग्रधिकतर बच्चों में—जो स्वीकृत ढांचे में ढल सकेंगे—ग्रात्मविश्वास भ्रत्यधिक होगा। वे संपीड़न ग्रागे भुक जायेंगे ग्रीर उनमें किसी नये विचार को धैयपूर्वक सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी। ग्रीर सबसे वुरी बात यह है कि जब तक विश्व प्रतिस्पर्धी सैनिक राज्यों में बंटा हुआ है, शिक्षा में माता-पिता के स्थान पर सार्वजिनक संस्थाग्रों को प्रतिष्ठित करने का ग्रर्थ यही होगा कि जिसे देशभिक्त कहा जाता है, उसका रूप भीर उग्र हां जायेगा। भ्रर्थात् जब भी सरकारें कहें, एक दूसरे को समाप्त करने की चेष्टा में संलग्न होने की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जिसे देशभिकत कहा जाता हैं, वह आज सम्यता के लिए सबसे वड़ा खतरा है श्रीर जिस वात से भी इसकी उग्रता बढ़ती, हो, उसे प्लेग, महामारी श्रीर दुभिक्ष से भी बुरा समभना चाहिए। श्राजकल युवा पीढ़ी की भिवत विभवत हो रही है-एक स्रोर उन्हें माता-पिता से भिवत है भ्रौर दूसरी भ्रोर राज्य से। यदि ऐसा हो जाये कि उनकी भिकत केवल राज्य के प्रति हो तो इस बात का गम्भीर खतरा है कि दुनिया ग्राज की ग्रपेक्षा ग्रधिक खून की प्यासी वन जायेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीयता की समस्या का हल नहीं हो पाता, बच्चों की शिक्षा और उनकी देख-भाल में राज्य के वढ़ते हुए श्रंशदान के कारण इतने गम्भीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं जो कि इसके असंदिग्ध लाभों से कहीं अधिक है।

परन्तु दूसरी ग्रोर, यदि एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाये, जो राष्ट्रों के भगड़ों का निपटारा शक्ति के प्रयोग के स्थान पर कानून द्वारा करा सके, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जायेगी। ऐसी सरकार यह ग्राज्ञा दे सकती है कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद ग्रधिक उन्मत्त रूप में शिक्षा-पाठ्पक्रम का भाग न वने। ऐसी सरकार इस बात पर जोर दे सकती है कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रधि-राज्य के प्रति भिक्त की शिक्षा सभी स्थानों पर दी जाये ग्रीर यह कि राष्ट्रीय

भंडे के प्रति भिवत के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना उत्तर्न की जाये। उस दशा में, अत्यिधिक एक रूपता और स्वीकृत सांचे से भिन्न व्यिवतयों के संपी-इन का खतरा तो रहेगा, परन्तु युद्ध का खतरा टल जायेगा। बिल्क, शिक्षा पर अधि-राज्य का नियन्त्रण युद्ध के विरुद्ध सकारात्मक परित्राण होगा। तो निष्कषं यह हुम्रा कि यदि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय हो तो पिता के स्थान पर उसे प्रतिष्ठापित करने से सम्यता को लाभ होगा। परन्तु जब तक राज्य राष्ट्रीय है और सैनिक प्रवृत्ति वाला है तब तक सम्यता को युद्ध से खतरा बढ़ता रहेगा। परिवार का हास तीव्रता से हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास घीरे-धीरे हो रहा है। इसलिए स्थित ऐभी है कि यदि गम्भीर अवंकाएं होती हैं तो वे उचित ही हैं। जो भी हो, स्थित निराज्ञाजनक नहीं है, क्योंकि सम्भव है कि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास पहल कि अपेक्षा अधिक तेजी से हो। सौभाग्यवच, हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा और इसलिए हमें आशा करने का नहीं तो यह सोचने का अधिकार अवस्य है कि आज की अपेक्षा स्थित में सुधार ही होगा।

**0** 

तलाक

तलाक ऐनी प्रथा है जिस की अनुमित अधिकतर युगों और देशों में कुछ कारणों से दी जाती रही है। तलाक का घ्येय यह तो कभी नहीं रहा कि यह एकिव वाह पर आधारित परिवार का विकल्प वन जाये विकि केवल यह रहा है कि जहां, विशेष कारणों से, विवाह का जारी रहना असहनीय हो जाये, वहां इस की अनुमित हो जिससे कि कष्ट दूर हो सके। विभिन्न युगों और देशों में तलाक सम्बन्धी कानून असाधारण रूप से भिन्न रहा है। आज भी यह विभिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, साउथ केरोलीना-राज्य में तलाक की अनुमित नहीं है लेकिन दूसरी और नेवाडा राज्य में यह प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई है। बहुत-सी ग़ैर-ईसाई सम्यताओं में पित के लिए तलाक प्राप्त करना तो बहुत आसान रहा है। और कुछ में पत्नी के लिए भी तलाक लेना सरल था। मोजिज के विधान के अनुसार पित को अनुमित है कि वह पत्नी को तलाक दे सकता है। चीन के कानून के अन्तर्गत इस शर्त पर तलाक की अनुमित थी कि जो सम्पत्ति पत्नी दहें में लाई हो, वह उसे लौटा दी जाये। परन्तु कैथॉलिक चर्च किसी भी प्रयोजन के लिए तलाक की अनुमित नहीं देता, क्योंकि विवाह को पित्र संस्कार माना जाता है। परन्तु व्यवहार में यह कड़ाई कम हो जाती है—विशेषकर वड़े आदिमियों

१. नेवाडा में तलाक के आधार हैं: जानवूसकर परित्याग, घोर या जवन्य अपराध का दोषी ठहराया जाना, स्वभावगत मदोन्मत्तता, नपुं सकता, जो विवाह के समय से लेकर तलाक के समय तक व(ावर जारी रहे, अत्यधिक क्रूरता, एक वर्ष तक भरण-पोषण की व्यवस्था न करना और दो वर्ष तक पागलपन । देखिए 'सेक्स एएड सिक्ली जेशन', सम्पादक : वी०एक क्लेवर्टन और एस०डी० श्मालहाँसेन : जार्ज एलन एन्ड अर्नावन लिमिटेड, लंदन, १६२६, ृष्ठ २२४।

के लिए—क्योंकि विवाह को शून्य बनाने के कई ग्राधार हैं। ईसाई देशों में तलाक़ के प्रति उदारता उसी ग्रनुपात से रही है जिससे कि प्रोटेस्टेंटवाद रही है। सभी जानते हैं कि मिल्टन ने तलाक़ के पक्ष में इसलिए लिखा कि वह प्रोटेस्टेंट था। जिन दिनों इंगेलिश चर्च ग्रपने को प्रोटेस्टेंट कहता था, पर-स्त्रीगमन के ग्रपराध पर तलाक़ की ग्रनुमित थी; परन्तु ग्रीर किसी कारण से नहीं। परन्तु ग्राजकल चर्च ग्रॉक इंगलैंण्ड के ग्रधिकतर पादरी सभी प्रकार के तलाक़ के विच्य शाजकल चर्च ग्रॉक इंगलैंण्ड के ग्रधिकतर पादरी सभी प्रकार के तलाक़ के विच्य हैं। स्केंडेनेविया में कानून ऐसा है कि तलाक़ ग्रासानी से हो सकता है। ग्रमेरिका के ग्रधिकतर प्रोटेस्टेंट प्रदेशों में भी ऐसे ही कानून है। इंगलैंण्ड की तुलना में स्काट-लैंण्ड तलाक़ के ग्रधिक पक्ष में है। फांस में पादरियों के विच्छ भावना होने के कारण तलाक़ ग्रासान है। सोवियत रूस में पित या पत्नी किसी के भी कहने पर तलाक़ मिल सकता है; परन्तु चूंकि रूस में पर-स्त्रीगमन या जारजता होने पर किसी सामाजिक या वैधिक दण्ड का विधान नहीं है, इसलिए कम से कम जहां तक शासन वर्गों का सम्बन्ध है, विवाह का वह महत्व समाप्त हो गया है, जो कि ग्रन्य स्थानों पर है।

तला के सम्बन्ध में सबसे अद्भुत बात यह है कि कानून और रिवाज में बहुधा अन्तर रहा है। यह आवश्यक नहीं कि यदि कानून के अनुसार तलाक सरल बन जाये तो अधिक संख्या में तलाक होते हैं। चीन में, हाल की उथल-पुथल से पहले, तलाक को कोई जानता भी न था, क्योंकि, कन्प्यूशस के उदाहरण के होते हुए भी, तलाक को सम्मानजनक नहीं समभा जाता है। स्वीडन में पित-पत्नी की परस्पर अनुमित हो तो तलाक हो सकता है, परन्तु अमेरिका के किसी भी राज्य में तलाक का यह आधार नहीं माना जाता। फिर भी सन् १६२२ में, जिस वर्ष तक के तुलनात्मक आंकड़े मेरे पास हैं, एक लाख जनसंख्या के पीछे स्वीडन

१. पाठकों को याद होगा कि मार्लवरों के डयूक श्रौर डचेज का विवाह इस श्राधार पर शून्य ठहराया गया था कि डचेज को विवश करके विवाह किया गया था । इस वात के बावजूद कि ये दम्पत्ति कई वर्ष तक इकट्ठे रहे थे श्रौर इनके बच्चे भी हुए थे, विवाह-विच्छेद का यह आधार उचित माना गया।

में ३४ तलाक होते थे श्रीर श्रीर श्रमेरिका में १३६। मैं समभता हूँ कि कानून श्रीर रिवाज के बीच यह मेद वड़ा महत्वपूर्ण है। यह इस कारण कि यद्यपि में इस विषय पर नरम कानून के पक्ष में हूँ, परन्तु जब तक परिवार में साधारण-तया माता श्रीर पिता दोनों का होना श्रावश्यक माना जाता है, तब तक कुछ दशाशों को छोड़, तलाक के विरुद्ध रिगाज बना रहे तो श्रच्छा है। मेरा यह विचार इस कारण है कि विवाह प्रधानतः यौन साहचर्य नहीं है, बिल्क इसका सबसे वड़ा उद्देश्य यह है कि सन्तानोपित्त श्रीर बच्चों के पालन-पोषण में दम्पित परस्पर सहयोग करें। यह सम्भव बिल्क सम्भाव्य है कि, जैसा हम पहले के श्रघ्यायों में देख चुके हैं, विवाह प्रणाली को जिस रूप में हम देखते हैं वह विभिन्न धिन्तयों के प्रभाव में श्राकर—जिनमें प्रमुख स्थान श्राधिक शक्तियों को प्राप्त है—छिन्त-भिन्न हो जायेगी। परन्तु यदि ऐसा हो गया तो तलाक प्रणाली भी छिन्त-भिन्न हो जायेगी। परन्तु यदि ऐसा हो गया तो तलाक प्रणाली भी छिन्त-भिन्न हो जायगी, वयोंकि यह संस्था विवाह के श्रस्तित्व पर श्राधारित है श्रीर उसके दुष्प्रभावों के लिए विकास का काम देती है। इस लए हमारा यह तर्क-वितर्क परिवार के उस ढांचे तक ही सीमित रहेगा जिसमें माता श्रीर पिता दोनों ही है।

प्रोटेस्टेंट श्रीर कैंथॉलिक दोनों ने, साधारणतया, तलाक को परिवार के जीव-शास्त्रीय प्रयोजन के दृष्टिकोण से नहीं देखा, बिल्क धार्मिक दृष्टिकोण से पाप के, बारे में जो संकल्पना होती है उससे इस पर विचार किया है। कैंथॉलिक चूंकि यह मानने हैं कि ईश्वर की दृष्टि में विवाह ग्रटूट है, इसलिए ग्रनिवार्य रूप से उनका मत यह है कि जब स्त्री-पुरुष विवाह के बन्धन में बंध जाते हैं तो चाहे विवाह में कुछ भी होता रहे उनमें से कोई भी, दूसरे के जीवनकाल में किसी ग्रन्य व्यक्ति के साथ सम्भोग नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा सम्भोग पापमय होगा। प्रोटेस्टेंट लोगों ने जहां तक तलाक का पक्ष लिया है, उसका कुछ कारण तो यह है कि वे संस्कारों के सम्बन्ध में कैंथां लक सिद्धान्त के विरुद्ध हैं ग्रीर कुछ यह

१. उसके वाद से स्वीडन में तलाकों और रान्य ठहराए गए विवाहों की संख्या सन् १६२३ में १५३१ थी और सन् १६२७ में १६६६ हो गयी जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी काल में तलाक़ों की संख्या १३.४ प्रतिशत से बढ़कर १५ प्रतिशत हो गई।

कि उन्होंने यह देखा कि विवाह का अटूट होना पर-स्त्रीगमन और पर-पृष्प-गमन का एक कारण है। और उनका विश्वास था कि तलाक की सुविधा होने से पर-स्त्रीगमन को कम करने में अधिक किठनाई नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन प्रोटेस्टेंट देशों में विवाह आसानी से टूट सकता है, वहां पर-स्त्रीगमन को बहुत बुरा माना जाता है। परन्तु जिन देशों में तलाक की अनुमित नहीं, वहां पर-स्त्रीगमन और पर-पुष्पगमन को पाप तो समक्ता जाता है लेकिन पर-स्त्रीगमन हो, तो उसे हंमकर टाल दिया जाता है। जार कालीन रूस में, अविक तलाक पाना अत्यन्त किठन था, गोर्कों की राजनीति के सम्बन्ध में लोगों के विचार चाहे जो भी रहे हों, उसके निजी जीवन के कारण उसे बुरा नहीं समक्ता गया। इसके विपरीत अमेरिका में उसके राजनीतिक विचारों पर किसी ने आपित नहीं की, परन्तु नैतिक आधार पर बड़ी ले-दे हुई और कोई भी होटल उसे रात भर ठहरने का स्थान देने को तैयार नहीं हुपा।

इस सम्बन्ध में, श्रौचित्य के श्राधार पर न तो प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोएा को शच्छा कहा जा सकता है श्रौर न कैंगोंलिक दृष्टिकोएा को। पहले हम कैंगोंलिक दृष्टिकोएा पर ही विचार करते हैं। मान लीजिए, विवाह के वाद पित या पत्नी में से कोई एक पागल हो जाता है। इस दशा में यह वांछनीय नहीं है कि उस पागल के श्रकुर से बच्चे उत्पन्न हों श्रौर न यही उचित है कि जो बच्चे पहले से हो चुके हों वे पागल के सम्पक्त में श्राएं। इसलिए, दम्पित में से जो पागल है, उसे उन्माद के दौरे चाहे जल्दी-जल्दी श्राते हैं या देर में, बच्चों के हित में उनके माता-पिता का विल्कुल श्रलग हो जाना वांछनीय है। यह कहना कि इस दम्पित में से जो स्वस्य हो उसे किसी श्रन्य के साथ विधि द्वारा स्वीकृत यौन सम्बन्ध स्थापित करने की श्रनुमित नहीं होनी चाहिए, विवेक-रहित कूरता है जिससे कोई भी सार्वजनिक प्रयोजन पूरा नहीं होता। स्वस्य साथी को श्रपने लिए रास्ता ढूंढना कठिन हो जाता है। वह या तो संयम धारएा का निर्णय कर ले जिसकी श्राशा कानून श्रौर नैतिकता करते हैं; या यह रास्ता है कि वह छिप कर सम्बन्ध स्थापित करे, जिसके फलस्वरूप बच्चे न हों। श्रौर या खुले श्राम ऐसा जीवन विताए जिसे पापमय कहा जाता है श्रौर जिसके फल-

स्वरूप सम्भव है बच्चे हों या न भी हों। इनमें से कोई भी रास्ता ग्रपनाया जाये, उस पर घोर ग्रापत्ति की जा स ति है। सेक्स का सबंथा परित्याग बड़ा कष्टप्रद होता है—विशेषककर उस व्यक्ति के लिए जो विवाह के कारए उसका ग्रादी बन गया हो। इस परित्याग के कारए पुरुप या स्त्री बहुया समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इसके कारए स्नायिक विकार होने की सम्भावना भी रहती है। जो भी हो, ग्राने पर संयम रखने में इतनी कड़ी चेष्टा.करनी पड़ती है कि चरित्र में सुशीलता का ग्रभाव हो जाता है, दुष्भाव ग्रा जाता है ग्रीर व्यक्ति चिड़चिड़ा बन जाता है। पुरुष के सम्बन्ध में तो यह ख़तरा सदा बना रहता है कि कहीं उसका ग्रात्मसंयम ग्रचानक टून न जाये। उस दशा में वह पशुता पर उतर ग्राता है, क्योंकि यदि उसे समुच यह विश्वास हो जाये कि पत्नी के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्य स्त्री से सम्भोग करना बुरी बात है, तो इस प्रकार के सम्भोग की इच्छा होने पर वह यह सोचने लगता है कि 'जहां नाश तहां सत्यानाश' ग्रीर इसलिए फिर वह सारे नैतिक बन्धन तोड़ देता है।

ऐसी स्थित में, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रयोग दूसरे विकल्प का किया जाता है, अर्थात् ऐसे व्यक्ति छिप कर ऐसा यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे न हों। इस पर भी घोर आपित की जा सकती है। लुक-छिप कर जो भी करना पड़े वह अवांछनीय होता है और जो यौन सम्बन्ध गम्भीर हों उनमें, मिलजुल कर जीवन विताए विना और सन्तानोत्पत्ति बिना, सर्वांगीए विकास नहीं हो पाता। और फिर यदि पुरुष या स्त्री युवा और संजीवन हों तो उनसे यह कहना सार्वजिनक हित में नहीं है कि 'तुम अधिक बच्चे पैदा नहीं करोगे।" और यह कहना भी सार्वजिनक हित में नहीं हत में नहीं है जैसे कि वास्तव में कानून कहता है कि, ''तुम तब तक और बच्चों के बाप या मां नहीं वन सकते जब तक कि इसके लिए पागल मां या वाप न ढूंढ़ लो।"

तीसरा विकल्प, ग्रर्थात् "खुले ग्राम पापमय" जीवन विताना ही सबसे कम हानिकारक है। जहां यह सम्भव हो वहां व्यक्ति ग्रौर समुदाय दोनों के लिए यह कम बुरा है, परन्तु ग्राथिक कारणों से यह बहुत-सी दशाग्रों में ग्रसम्भव हो जाता है। कोई डाक्टर गा वकील पापमय जीवन विताने की चेप्टा करे तो उसके पास रोगी या मुविकल याने वन्द हो जायेंगे। विद्या वृत्ति में लगा हुया व्यक्ति फ़ौरन पदच्युत कर दिया जायगा। यार्थिक परिस्थितियों के कारण खुले ग्राम पापमय जीवन विताना ग्रसम्भव न भी हो तो भी वहुत से लोग सामाजिक दण्ड के डर से हो इसे नहीं ग्रपनाएंगे। पुरुप चाहते हैं कि वे क्लयों के सदस्य हो सकें ग्रीर स्त्रियों की इच्छा यह रहती है कि उन्हें सम्भ्रान्त माना जाये ग्रीर ग्रन्य स्त्रियां उनसे मिलने ग्राएं। इन सुखों से वंचित होना स्पष्ट ही बहुत वड़ा कष्ट समभा जाता है। परिणाम यह है कि घनी व्यक्तियों ग्रीर कलाकारों, लेखकों तथा ग्रन्य लोगों का छोड़, जिनकी वृत्ति ऐसी है कि वे कमोबेश उन्मुक्त समाज में रह सकते हैं, दूसरों के लिए खुले ग्राम पापमय जीवन विताना कठिन हो जाता है।

तो यह निष्कपं निकलता है कि जिस देश में, जैसे इंगलेण्ड, पागलपन के घाघार तर तलाक़ की अनुमित न हो, वहां उस पुरुष या स्त्री के लिए जिसकी पत्नी या पित पागल हो गया हो, वड़ी असहनीय स्थित उत्पन्न हो जाती है। श्रीर घामिक श्रंघिवश्वास के श्रितिरिक्त, किसी दूसरे तर्क के श्राधार पर इस स्थिति को भीवित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। श्रीर जो बात पागलपन के बारे में सच है, वही रितरोग से पीड़ित व्यक्ति, स्वभावतः श्रपराधी श्रीर स्वभावतः शराबी पर भी लागू होती हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जो विवाह को प्रत्येक दृष्टिकोण से नष्ट कर देती हैं। इनके कारण साहचर्य श्रसम्भव हो जाता है, सन्तानोत्पत्ति श्रवांछनीय वन जाती है श्रीर दोषी माता या पिता का वच्चों के सम्पर्क में श्राना ऐसी बात है, जिसे रोका जाना चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों मं, तलाक़ का विरोध केवल इस श्राधार पर हो सकता है कि विवाह ऐसा जाल है जिसमें भोले-भाले लोग फंस जाते हैं श्रीर दु:खों की श्रिन में जल कर पित्र होते रहते हैं।

परित्याग, यदि वास्तव में हो, तो उसको तलाक का एक ग्राधार ग्रवश्य

यह वात और है कि वह किसी पुराने विश्वविद्यालय में अध्यापक हो और किसी ऐसे लॉर्ड का सम्बन्धी हो, जो मन्त्रिमण्डल का सदस्य हो ।

मानना चाहिए; क्योंकि इस दशा में तलाक़ की ग्राज्ञा कानून में उम वात को स्वीकार करने के बगवर है जो कि यथार्थ में है, अर्थात् यह, कि विवाह टूट चुका है। परन्तु कानून की दृटि से इस सम्बन्ध में यह बासु विधा है कि यदि पिरत्याग को तलाक़ का भ्राधार मान लिया जाये तो लोग तलाक़ पाने के लिए **उ**नी का सहारा लेंगे श्रौर उन दशा में परित्य ग श्रधिक संख्या में होंगे। यही कठिनाई विभिन्न कारएों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है जो कि श्रपने-श्राप में बिल्कुल उचित हैं। बहुत से दम्पत्तियों की ग्रगल होने की ग्रभिलावा इतनी उग्र होती जा रही है कि वे किसी ऐसे सावन को अपनाने के लिए तैयार हो जायंगे, जिसकी अनुमति कानून देता हो। पिछले दिनों जैसा कि इंगलैण्ड में था, पुरुष को तलाक उसी दशा में दिया जा सकता था जव वह पर-स्त्रीगमन के साथ-साथ कू:ता का भी दोषी हो, तो बहुधा ऐसा होता था कि वह अपनी पत्नी से ऐसा कार्यक्रम बना लेता था जबिक वह ग्रपने नौकरों के सामने पत्नी को पीटता था जिससे यह साक्ष्य मिल जाये कि ऋरता वरती गयी है। जो व्यक्ति एक दूसरे से ग्रलग होने के लिए ग्रातुर हों, उन्हें साथ रहने पर कानूनी ग्राधार पर विवश करना पूरी तरह वांछनाय है या नहीं, यह प्रश्न ही दूसरा है परन्तु न्याय तो यही है कि हम यह मान लें कि तलाक़ के जो भी ग्राधार स्वीकार किए जायेंगे, लोग उनसे पूरा प्रा लाभ उठाएंगे, श्रीर कई लोग तो जान-वू भकर ऐसे काम करेंगे जिससे कि वे याघार बन सकें। परन्तु हमें कानूनी कठिनाइयों की उपेक्षा करके, उन परिस्थितियों पर विचार करते रहना चाहिए जिन के कारण किसी विवाह का वना रहना सर्चमुच भ्रवांछनीय हो जाता है।

मेरा विचार है कि पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन को तलाक का आधार नहीं मान लेना चाहिए। यदि लोगों पर रूढ़ निषेधों का प्रभुत्व न हो या नैतिक संकोच उनके रास्ते में बाधा न डालता हो तो, इस बात की बहुत कम सम्भा-वना है कि उनके मन में कभी-कभी पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन का आवेग नहीं उठेगा। परन्तु इन मनोवेगों का अभिप्राय अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि विवाह श्रव अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहा है। सम्भव है कि पति-पत्नी का परस्पर प्रगाढ़ स्नेह हो और यही कामना हो कि विवाह सम्बन्ध बना रहे।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि पुरुप को ग्रपने काम के सिलसिले में कई महीने तक घर से बाहर रहना पड़ता है। यदि वह वीयंवान् है तो चाहे उसे अपनी पत्नी से कितना ही प्रेम क्यों न हो, उस के लिए इतने महीने तक संयमी रहना कठिन हो जायेगा। उपकी पत्नी को परम्परानिष्ठ नैतिकता के ठीक होने का पूरा विश्वास न हो तो उस पर भी यही बात लागू होती है। ऐसी परिस्थितियों में वेवफ़ाई के कारएा दाम्पत्य सुख में बाघा नहीं ग्रानी चाहिए ग्रीर सच तो यह है कि जहां, पति-पत्नी ईप्यों का ताण्डव नृत्य दिखाना ग्रावश्यक न समभते हों, वहां ऐसी वाधा पड़ती भी नहीं। हम इस से भी ग्रागे जा कर यह कह सकते हैं कि यदि पति पत्नी में परस्पर मान तिक स्नेह बना रहे तो दोनों को एक दूसरे के इस प्रकार के श्रस्थायी आवेश को सहन कर लेना चाहिए, जो कि सदा आ सकता है। परम्परानिष्ठ नैतिकता ने पर-स्त्री गमन या पर-पुरुप गमन की मनो-वृत्ति को भुठला दिया है क्योंकि इसमें — एक विवाह प्रणाली वाले देशों में — यह मान लिया जाता है कि किसी एक व्यक्ति से प्रगाढ़ स्नेह हो तो किसी दूपरे के प्रति श्राकर्षंगा नहीं हो सकता। सभी जानते हैं कि यह बात गलत है लेकिन ईर्ष्या के प्रभाव में श्राकर सभी ग़लत सिद्धान्त का ग्रनुकरण कर सकते हैं श्रीर तिल का ताड़ वना सकते हैं। इसलिए सिवाय उन दशाग्रों के जहां दम्पत्ति किसी अन्य को एक दूसरे की तुलना में अच्छा समभते हों, पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुपगमन तलाक का अच्छा आधार नहीं है।

यह कहते समय में निस्सन्देह यह कल्पना कर रहा हूँ कि दम्पित के अति-रिक्त किसी अन्य के साथ मैथुन के पिरिणामस्वरूप बच्चे नहीं होंगे। परन्तु जहां जारज सन्तान हो जाती है, वहां मामला और भी उनभ जाता है। यह बात उस दशा में विशेषकर सच होती है जहां बच्चे पत्नी के हों; क्योंकि उस दशा में, यदि घिवाह बना रहे, पित को किसी अन्य पुरुष के बच्चे अपने बच्चों के साथ (और बदनामी से बचने के लिए) अपने बच्चों के समान पालने पड़ते हैं। यह विवाह के जीवशास्त्रीय ग्राधार के विरुद्ध हैं और इसमें एक असहनीन सहजवृत्ति-मूलक तत्व आ जाता है। गर्मरोधकों के आविष्कार से पहले इस आधार पर पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन, सम्भवतः उस महत्व का पात्र था जोकि उसे दिया जाता था; परन्तु गर्भरोवकों के कारण इस प्रकार के मैथुन ग्रौर सन्ता-नोत्पत्ति के सहभागिता के रूप में विवाह के बीच भेद करना पहले की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक सम्भव हो गया है। इस ग्राधार पर ग्रव पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुष-गमन को उस महत्व की ग्रपेक्षा कम महत्व देना सम्भव हो गया है जो कि परम्परा-निष्ठ ग्राचार संहिता में दिया जाता था।

तलाक़ जिन आधारों पर वांछनीय हो सकता है वे दो प्रकार के हैं/। एक तो वे हैं जो पति या पत्नी के अवगुर्गों के कारण हैं, जैसे पागलपन, मंदिरोन्माद श्रीर भपराध । श्रीर दूसरे वे हैं जो पति-पत्नी के सम्बन्धों पर श्राधारित हैं। सम्भव है कि दम्पत्ति के लिए परस्पर सद्भावना से या बहुत बड़ा वलिदान दिए विना रहना ग्रसम्भव हो। , श्रीर इसमें दोनों में से किसी का दोष भी न हो। सम्भव है कि दोनों को महत्वपूर्ण काम करना हो भ्रौर उस काम के कारण दोनों का ग्रलग-ग्रलग स्थान पर रहना ग्रावश्यक हो। सम्भव है कि उन में से एक, दूसरे से अरुचि हुए विना किसी अन्य व्यक्ति पर आसक्त हो जाये और यह प्रेम इतना प्रगाढ़ हो कि उसे विवाह असहनीय बन्धन मालूम होने लगे। उस दशा में यदि क़ानून में कोई उपचार न हो, तो परस्पर घृगा ग्रवश्थ जाग उठेगी । विक्क, जैसा सभी जानते हैं ऐसे मामलों में हत्या तक हो सकती है। जहां विवाह अननुरूपता या इस कारण टूट जाये कि दम्पत्ति में से किसी एक का किसी अन्यं व्यक्ति के साथ उग्र प्रेम हो गया है, वहां उस पर दोष लगने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जैसी कि श्राजकल है। इस कारण, ऐसे मामलों में तलाक का सर्वोत्तम स्रावार परसार सहमित ही होना चाहिए। परस्पर सहमित के स्रति-रिक्त किसी और ग्राधार की ग्रावश्यकता वहीं होनी चाहिए जहां दम्पत्ति में से किसी एक के निश्चित विकार के कारए। विवाह भ्रसफल हुआ हो।

तलाक सम्बन्धी कानून बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि कानून चाहे जो भी हो, जज और ज्यूरी के लोग अपने मनोवेशों से प्रभावित होकर काम करेंगे। और पति व पत्नियां कानून बनाने वालों के अभिप्राय से बचने के लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगी। यद्यपि इंगलैंण्ड के कानून में यह व्यवस्था है कि जब पति-पत्नी में परस्पर तलाक पाने का करार हो तो तलाक नहीं मिल

सकता, परन्तु सभी जानते हैं कि व्यवहार में ऐसा करार प्रवश्य होता है। न्यूयार्क राज्य में ऐसी घटनाम्रों कमी नहीं हैं, जब कि लोग इससे भी म्रागे बढ़ जाते हैं भीर कानून में पर-स्त्रीगमन की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार उसे प्रमाणित करने के लिए क्रूठे गवाह ले त्राते हैं। सिद्धान्त में तो ऋरता तलाक़ के लिए पर्याप्त ग्राधार है, परन्तु इसका निर्वचन ऐसे ढंग से भी हो सकता है जो बिल्कुल वेहदा हो । एक सर्वप्रसिद्ध फ़िल्म श्रमिनेता को उसकी पत्नी ने कूरता के ग्राधार पर तलाक़ दिया। फ़ूरता के प्रमाण में एक बात यह भी कही गयी कि वह अपने साथ ऐसे मित्रों को घर लाता था जो (जर्मन दार्शनिक) कांट के सम्बन्ध में बात करते थे। मैं यह नहीं मान सकता कि कैलिफ़ोर्निया के कानून बनाने वालों का अभिप्राय यह या कि कोई स्त्री अपने पित को इत आधार पर तलाक़ दे सके कि वह कभी-कभी उसके सामने वुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप करने का दोपी है। इस इस प्रकार की गड्वड़, छल कीर वेहरगी का एक मात्र उपचार यही है कि जहां दम्पत्ति में से एक की तलाक़ की इच्छा के श्रीचित्य का कोई निश्चित श्रीर प्रत्यक्ष कारण न हो, जैसे कि पागलपन, वहां दोनों की सहमित से तलाक होना चाहिए ! तव दोनों को घन का लेन-देन न्यायालय से वाहर ही करना होगा ग्रीर किसी को भी इस वात की श्रावश्यकता नहीं होगी कि दूसरे को श्रन्यायी राक्षस प्रमा-िएत करने के लिए चतुर व्यक्तियों को नौकर रखे। साथ ही मैं यह भी कह दूं कि भ्राजकल विवाह तभी शून्य ठहराया जाता है जब कि मैथुन भ्रसम्भव हो। परन्तु होना यह चाहिए कि जब विवाह के फलस्वरूप सन्तान न हुई हो तो प्रार्थना किए जाने पर विवाह को जुन्य करार दे देना चाहिए । ग्रर्थात्, यदि विना बच्चों वाले पति-पत्नी अलग होना चाहें तो उन्हें अनुपति इस डाक्टरी प्रमारापत्र के श्राधार पर मिल जानी चाहिए कि पत्नी गर्भिगाी नहीं है। विवाह का प्रयोजन वच्चे ही है ग्रीर बच्चे न होने की दशा में भी दम्पत्ति को विवाह के बन्धन में बांधे रखना कूरतापूर्ण घोखा है।

यह तो हुन्ना तलाक सम्बन्धी कानून ; रिवाज की बात दूसरी है। जैसा कि हम पहले कह चुके है, सम्भव है कि कानून के फलस्वरूप तलाक को न्नासान बना दिया जाये, परन्तु सम्भव है कि प्रथा के कारण तलाक यदा-कदा ही हो

श्रमेरिका में तलाक़ बहुत श्रधिक होता है। मैं तो समभता हूँ कि उसका कारण कुछ यह है कि लोग विवाह में वह बात ढूंढते हैं जो नहीं ढूंढनी चाहिए ग्रौर क्छ श्रंश तक यह भी कि पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन को सहन नहीं किया जाता। विवाह को तो स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों को ऐसी सहभागिता समभना चाहिए जो कम से कम उनके वच्चों के वड़े होने तक वर्तमान रहे ग्रौर उसे ग्रस्थायी प्रेम की दया पर निर्भर नहीं मानना चाहिए। यदि जनता या सम्बद्ध व्यक्तियों की श्रन्तरात्मा इस प्रकार के ग्रस्थायी प्रेम को सहन नहीं करेगी तो वह प्रेम वढ़कर विवाह के रूप में फलीभूत होगा। इसका परिगाम यहां तक हो सकता है कि वह परिवार प्रगाली ही समाप्त हो जाये, जिसमें माता और पिता दोनों का स्थानं है। यह इसलिए कि यदि स्त्री को हर दो वर्ष के बाद नया पति चाहिए और प्रत्येक पति से सन्तान हो, तो वच्चे अपने पिताओं से वंचित हो जायेंगे और इस प्रकार विवाह का ग्रस्तित्व-कारण ही समाप्त हो जायेगा। म्रब हम फिर सेन्ट पॉज पर म्राते हैं: कान्थियन जनता के नाम सेन्ट पॉल के फर्स्ट एपिस्टल (पहले पत्र) के समान ग्रमेरिका में भी विवाह को ग्रनूढ़ागमन का विकल्प माना जाता है। इसलिए यदि पुरुष तलाक़ न मिल सकने की दशा में श्रनुढ़ागमन करता है तो उसे तलाक़ लेना पड़ता है।

जब विवाह को बच्चों के संदर्भ में देखा जाता है, तो नया ग्राचारशास्त्र बन जाता है। इसलिए यदि पित-पत्नी को ग्रपने बच्चों से प्रेम है तो वे ग्रपने ग्राचरण को इस ढंग से विनियमित करेंगे जिससे कि उनके बच्चां को सुखमय ग्रोर स्वस्थ विकास के सर्वोत्तम ग्रवसर प्राप्त हों। सम्भव है कि कभी-कभी इसके लिए काफी ग्रात्म दमन करना पड़े। ग्रीर इसके लिए यह निश्चय ही ग्रावश्यक है कि दोनों यह महसूस करें कि उनके प्रेम-भावों की तुलना में बच्चो का दावा कहीं ग्रधिक है। परन्तु यह तो ग्रपने-ग्राप ही होगा ग्रीर उस दशा में स्वाभाविक रूप से होगा जहां माता-पिता का प्रेम यथार्थ हो ग्रीर भूठी नैतिकता के कारण ईव्यों न भड़क उठती हो। कुछ ऐसे भी हैं जो यह कहते है कि यदि पित-पत्नी का परस्पर प्रगाढ़ प्रम न रहे ग्रीर वे एक दूसरे को किसी ग्रन्य के साथ यौन (ग्रनुभव करने से न रोक सकें, तो उनके लिए ग्रपने बच्चों की शिक्षा में समृचित सहयोग करना

श्रसम्भव हो जाता है। मि० वाल्टर लिपमैन का कहना है: "जो दम्पति एक दूसरे के प्रेमी नहीं हैं वे सन्तानोटात्ति में वास्तविक सहयोग से काम नहीं लेंगे जैसा कि मि० बर्ट्रेड रसेल का विचार है। वे विमृख ग्रीर ग्रपर्याप्त रहेंगे ग्रीर सब से बुरी बात यह है कि वे केवल कर्तव्य की भावनासे प्रेरित होंगे।" सबसे पहली ग्रीर छोटी-सी वात तो यह है कि इस में, सम्भवतः विना किसी इरादे के, ग़नत वात कही गई है। इसमें सन्देह नहीं कि जो दम्पत्ति प्रेमी नहीं है वे संतानोतात्ति में सहयोग नहीं करेंगे; परन्तु बच्चों का मामला उनके जन्म लेते ही तो समाप्त नहीं हो जाता जैसा कि मि॰ वाल्टर लिपमैन के कथन से प्रकट होता है। ग्रीर प्रगाक्षेम के ह्नास के बाद भी बच्चों के लालन-पालन में परस्पर सहयोग करना समभदार व्यक्तियों के लिए, जो स्वाभाविक स्नेह कर सकते हों, श्रति मानवीय काम नहीं है । इसका साक्ष्य मैं बहुत से म.मलों के सम्बन्ध में ग्रपने व्यक्तिगत ज्ञान के ग्राधार पर दे सकता हूँ । यह कहना कि ऐसे माता-पिता "केवल कर्तव्य से प्रेरित" होंगे, माता-पिता के स्नेह की भावना की उपेक्षा करना है। जहाँ यह भावना सच्ची ग्रौर वलवती हो, वहां इसके कारएा, शारीरिक प्रेम के ह्रास के बहुन वाद भी पति ग्रौर पत्नी के बीच श्रट्ट सम्बन्ध रहता है। यह समभना पड़ेगा कि मि० लिपमैन ने फ्रांस का नाम ही नहीं सुना, जहाँ इस बात के होते हुए भी कि पर-स्त्रीगमन श्रीर पर-पुरुष-गमन की स्वतन्त्रता श्रसाधारण रूप से विद्यमान है, परिवार शक्तिशाली है श्रौर माता-पिता वड़े कर्त्तव्यपरायए। हैं अमेरिका में परिवार की भावना ऋत्यधिक दुर्लभ है ग्रीर यही कारए है कि यहाँ तलाक़ इतना ग्रधिक होता है। जहां परिवार की भावना शक्तिशाली हो वहां,तलाक चाहे कानन के अन्तेंगत आसान हो, वह अपे-क्षतया कम होगा। श्रमेरिका में जिस प्रकार तलाक श्रासान है उससे तो यही लगता है कि यह संक्रमण काल है श्रीर परिवार का रूप बदल रहा है, जिसका परिगाम यह होगा कि उसमें माता श्रीर पिता दोनों के लिए स्थान नहीं रहेगा, बल्कि परिवार माता पर ही ग्राधारित हो जायेगा। परन्तु इस ग्रवस्था में वच्चों के लिए वड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि संसार का जो रूप है उसमें वच्चे यह ग्राशा करते हैं कि उनकी मां हो तो बाप भी हों, ग्रौर हो सकता है कि तलाक़ से पहले उन्हें ग्रपने

१. प्रिकेस टु मॉरेल्स, १६२६, एफ ३०८।

पिता से प्रगाढ़ प्रेम हो जाये। मैं समभता हूँ कि जब तक परिवार में माता ग्रीर पिता दोनों का स्थान है तब तक जो माता-पिता विना किसी गम्भीर कारण के तलाक़ देते हैं वे ग्रपने कर्तव्य की उपेन्ना कर रहे हैं। मेरे विचार में यदि लोगों को विवाह बनाए रखने के लिए कानून द्वारा विवश कर दिया जाये तो उससे समस्या हल नहीं होगी। मुभे ऐसा लगता है कि पहली ग्रावश्यक बात तो यह है कि दम्पत्ति एक दूसरे को तिनक स्वतंत्रता दें जिससे विवाह ग्रधिक स्थायी हो जाये, ग्रीर दूसरी यह कि बच्चों के महत्व को महसूस किया जाये, जो कि सेक्स के दवाव के वीच ग्रा गया है ग्रीर जिसका उत्तरदायित्व सेन्ट पाँज ग्रीर रोमेंटिक ग्रान्दोलन के प्रभाव पर है।

निष्कर्ष यह हुग्रा कि वहुत से देशों में, जिनमें इंगलैण्ड भी है, तलाक बहुत कठिन है; परन्तु श्रासानी से तलाक मिलने लगे तो भी विवाह की सपस्या का वास्त-विक समाधान नहीं होता। यदि विवाह प्रणाली को बनाए रखना है तो बच्चों के हित में विवाह के स्थायित्व का बड़ा महत्व है परन्तु इस प्रकार का स्थायित्व लाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि विवाह ग्रीर निरे यौन सम्बन्धों के बीच भेर किया जाये ग्रीर विवाहित प्रेम के रोमेंटिक पहलू पर बल देने की बजाय जीव-शास्त्रीय पहलू पर बल दिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि विवाह को दुर्वह कर्त्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है। मैं जिस प्रणाली को ग्रपनाने के लिए कह रहा हूँ, उसमें यह सच है कि पुरुष सेक्स-सम्बन्धी मामलों में पत्नीवत के कर्त्तव्य से मुक्त जांवेंने परन्तु इसके बदले में उनका यह कर्त्तव्य होगा कि वे ईप्या को नियंत्रण में रखें। ग्रच्छा जीवन ग्रात्मसंयम के बिना नहीं हो सकता, परन्तु प्रेम जैसी उदार श्रीर विस्तारोन्मुख भावना पर बन्धन लगाने के स्थान पर ईप्या जैसी संकुचन-शील ग्रीर द्वेपपूर्ण भावना को रोकना कहीं ग्रधिक ग्रच्छा है। परम्परानिष्ठ नैतिकता में गलती यह नहीं रही कि उसने ग्रात्मसंयम की मांग की है बिलक यह रही है कि उसने ग्रलत स्थान पर ग्रात्मसंयम करने को कहा है।

## जनसंख्या

विवाह का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसार में जनसंख्या को कम न होने दे बिलक उसे बनाये रखे। कुछ विवाह प्रणालियां ऐसी हैं कि उनके फनस्वरूप यह काम अपर्याप्त होता है और कुछ ऐसी हैं जिनके कारण पर्याप्त से भी अधिक हो जाता है। मैं इस अध्याय में इसी दृष्टिकोण से यौन नैतिकता पर विचार करना चाहता हूँ।

प्राकृतिक श्रवस्था में, जब समाज का संगठन न हुआ हो, दूध पिलाने वाले जीवों के ग्रस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि प्रति जीव के लिए काफ़ी वड़ा क्षेत्र हो। इसीलिए बड़े श्राकार के दूध पिलाने वाले जंगली पशुश्रों की कुल संख्या कम होती है। भेड़ों श्रीर गायों की संख्या बहुत हैं परन्तु वह मानवों के कारएा है। दूध पिलाने वाले, बड़े श्राकार के श्रन्य जीवों के श्रनुपात में, मानवों की जनसंख्या श्रत्यधिक होती है। परन्तु यह तो निस्सन्देह हमारे कौशल के कारएा है। तीर-कमान का श्राविष्कार, जुगाली करने वाले पशुश्रों को पालतू बना कर, कृषि श्रारम्भ कर श्रीर श्रीद्योगिक कान्ति—इन सभी के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि हुई श्रीर उन व्यक्तियों की संख्या बढ़ गयी जो कि एक वर्गमील के क्षेत्र में रह सफते हैं। श्राकड़ों से हमें पता चलता है कि श्रीद्योगिक कान्ति के रूप में जो श्रायिक प्रगति हुई, उसका प्रयोग इसी प्रयोजन के लिए किया गया। इस बात की भी बहुत सम्भावना है कि श्रीर तत्वों का भी इस उद्देश्य से प्रयोग किया गया था। मानव की प्रज्ञा का प्रयोग किसी श्रीर प्रयोजन की श्रपेक्षा उसकी संख्या बढ़ाने के लिए श्रधिक किया गया है।

यह तो सच है कि, जैसा मि० कार सांडर्स ने कहा है, जनसंख्या सामा-

न्यतया एक-सी रही है। ग्रीर उन्नीसवीं शताब्दीमें जन संख्या में जो वृद्धि हुई वह ग्रत्यधिक ग्रसाधारण घटना थी। हम यह मान सकते हैं कि मिस्न ग्रीर वैश्रीलोनिया में जब सिचाई ग्रीर सावधानी पूर्वक खेती प्रारम्भ हुई तो ऐसी ही बात हुई होगी। परन्तु ऐतिहासिक युग में इस प्रकार की कोई बात हुई दिखाई नहीं पड़ती। उन्नीसवीं शताब्दी से पहले की जनसंख्या के ग्राकलन ग्रनुमानों पर ही ग्राधारित हैं परन्तु इस विषय में वे एक मत हैं। इसलिए जनसंख्या का तेजी से बढ़ना ग्रसाधारण ग्रीर विरल घटना रही है। यदि जैना कि ग्रव ज्ञात हो रहा है, ग्रधिकतर सम्य देशों की जनसंख्या में स्थिरता ग्रा रही है, तो इसका ग्रथं केवल यह है कि वे एक ग्रसाधारण स्थित में से निकल चुके हैं ग्रीर मानवता के सामान्य व्यवहार की ग्रीर उन्मुख हो चुके हैं।

जनसङ्या के सम्बन्ध में मि० कार सांडर्स की पुस्तक की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें यह दिखाया गया है कि लगभग सभी देशों ग्रीर कालों में मानकों ने स्वेच्छा से जनसंख्या को रोके रखा है ग्रीर जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने में ग्रधिक मृत्यु-दर के कारण जनसंख्या घटाने की ग्रपेक्षा स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबन्ध अधिक प्रभावी रहे हैं। उन्होंने सम्भवतः तनिक अतिशयोक्ति से काम लिया है। उदाहरएा के लिए, भारत ग्रीर चीन में यदि कोई चीज जनसंख्या को तेजी बढ़ने से रोकती तो वह है ऊवी मृत्यु-दर। चीन के म्रांकड़े नहीं मिलते, परन्तु भारत के सम्बन्ध में तो मिलते हैं। वहां जन्म-दर बहुत ग्रधिक है लेकिन, फिर भी, जैसा कि मि० कार सांडर्स ने स्वयं लिखा है, जनसंख्या इंगलंण्ड की अपेक्षा कुछ अधिक धीरे बढ़ती है। इसका मुख्य काररा है: शिशुग्रों की मृत्यु ं श्रीर प्लेग तथा श्रन्य महामारियाँ । मैं समभता हूँ कि चीन के सम्बन्ध में श्रांकड़े ं प्राप्त हों, तो वहां भी ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ेगी। इन महत्वपूर्ण अपवादों के होते हुए भी मि॰ कार सांडर्स की स्थापना निस्सन्देह मुख्यतः ठीक है। जनसङ्या को मीमित रखने बहुत से उपाय काम में लाए गए है। इनमें सबसे सरल उपाय शिशु-हत्या है और जहां भी धर्म ने इसकी अनुमित दी है, इसका उग्योग बड़े पैमाने पर हुम्रा है। कभी-कभी तो इन व्यवहार का लोगों की . मनोवृत्ति पर इतना प्रभाव रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकार करते समय उन्होंने

यह शर्त रखी है कि धर्म उनकी शिशु-हत्या की प्रथा में बाधा न डाले। <sup>५</sup> रूस की दुखोबोर जाति के लोग जार सरकार के साथ संघप में ग्राए, तो इसलिए कि वे सैनिक सेवा से इस आधार पर इन्कार करते रहे कि मानव जीवन पवित्र है, परन्तु वाद में कैनाडा की सरकार के साथ उनका भगड़ा इस कारएा हुपा कि उनमें शिशु-हत्या की प्रवृत्ति थी। परन्तु इसके सिवा ग्रन्य उपायों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। कई जातियों में स्की न केवल गर्भावस्था में विलक्ष प्रसूति के वाद भी तब तक सम्भोग नहीं कराती जब तक कि उसका वच्चा दूध पीता है ग्रीर दूध पिलाने का काल दो-तीन वर्ष तक रहता है। इस कारण उसकी प्रजनन क्षमता सीमित रहती है, विशेषकर ग्रसभ्य जातियों में। ग्रीर सभ्य जातियों की तुलना में भसभ्य जातियों की स्त्री जल्दी वूढ़ी हो जाती है। श्रास्ट्रेलिया के म्रादिवासी एक वड़ा कष्टप्रद म्रापरेशन करते हैं जिसके कारएा पुँगत्व बहुत ंकम हो जाता है ग्रौर प्रजनन क्षमता सीमित हो जाती है। जैसा कि हमें उपोद्वात !—जैनेसिस २—से पता चलता है, पुरातन युग में लोगों को सन्तति निरोध का एक निश्चित उराय ज्ञात था श्रीर उंसका प्रयोग भी किया जाता था, हालांकि यहूदी उस उराय को पसन्द नहीं करते थे क्योंकि उनका धर्म सदा से ग्रत्यन्त माल्थस-विरोधी रहा है। मानव विभिन्न उपायों के प्रयोग से भूख के कारण होने वाली मृत्यु से बचा रहा श्रीर यदि वह अपनी प्रजनन शक्ति का पूरा-पूरा प्रयोग करता, तो ऐसा होना निश्चित था।

परन्तु जनसंख्या को कम रखने में भुखमरी का वड़ा हाथ रहा है । हां, विल्कुल प्रारम्भिक परिस्थितियों में सम्भवतः उतना नहीं रहा, जितना कि उन कृषि-सगुदायों में, जो बहुत विकसित नहीं थे। सन् १८४६-४७ ई० में ग्रायर-लैंड में इतना विकराल दुभिक्ष पड़ा था कि उसके वाद जनसंख्या का स्तर पहले जितना नहीं हो पाया। रूस में दुभिक्ष वहुत पड़ते रहे हैं ग्रौर सन् १६२१ ई० का दुभिक्ष तो ग्रभी तक सब को याद है। जब मैं सन् १६२० ई० मे चीन में था,

१. उदाहरण के लिए, आइसलैंड में ऐसा हुआ । कार सांडर्स कृत 'पाप्युलेशन' १६२५ ।

२. जैनेसिस, ३७१६: १०।

तो उस देश के बहुत से भागों में वैसा ही विकराल दुभिक्ष पड़ा हुगा था, जैसा कि एक वर्ष वाद रूस में पड़ा। परन्तु चीन में पीड़ित जनता के साथ वैसी सहानुभूति नहीं दिखाई गयी, जैसी कि ग्रकाल-पीडित रूसियों से क्योंकि चीनियों के दुर्भाग्य का दोष साम्यवाद को नहीं दिया जा सकता था। ऐसे तथ्यों से पता चलता है कि कभी-कभी जनसंख्या निर्वाह-स्तर तक बिल्क उससे भी ग्रागे बढ़ जाती है। परन्तु यह विशेषकर वहां होता है जहां उतार-चढ़ाव के कारण खाद्यानों की मात्रा ग्रचानक बहुत कम हो जाने की सम्भावना रहती है।

ईसाई धर्म ने-जहां-जहां भी इसे अंगीकार किया गया-सयंम के अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि पर लगाए जाने वाले सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए। शिश्-हत्या निषिद्ध हो गयी । साथ ही गर्भ गिराने ग्रीर सन्तित निरोध के सारे उपायों । का निषेध कर दिया गया। यह सच है कि पादरी श्रीर भिञ्ज-भिक्षुणियां ब्रह्म-चारी रहते थे, परन्तु मैं समभता हुँ कि मध्य युगीन योरुप में वे जनसंख्या का उतना बड़ा ग्रंश नहीं थे जितनी कि ग्राजकल इंगलैण्ड में ग्रविवाहित स्त्रियां है। इसलिए ग्रांकड़ों की दृष्टि से देखा जाये तो उनकी संख्या प्रजनन शक्ति को सीमित करने वाली नहीं थी । इसी प्रकार, मध्य युग में पुराने समय की तुलना में, निर्धनता ग्रौर महामारी के कारण ग्रथिक लोग मरे। जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ी। ग्रठारहवीं शताब्दी में वृद्धि की दर तिनक ग्रधिक रही परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के साथ एक असाधारएा परिवर्तन आया और जनसंख्या में वृद्धिका दर इतना ऊंचा पहुँच गया जितना कि सेम्भवतः पहले कभी नहीं पहुँचा था। प्रनुपान लगाया गया है कि सन् १०६६ ई० में इंगलैण्ड और वेल्स में जनसंख्या २६ प्रति-वर्गमील थी। सन् १८०१ ई० में यह संख्या बढ़कर १५३ हो गयी थी ; श्रीर सन् १६०१ ईं में यह बढ़कर ५६१ तक जा पहुँची। तो उन्नीसवीं शताब्दी में कुल वृद्धि, नारमन विजय से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक के काल की तुलना में लगभग चार गुनी है। श्रौर फिर इंगलैण्ड श्रौर वेल्स में जनसंख्या की वृद्धि से पूरे तथ्य प्रकट नहीं होते क्योंकि उस काल में ब्रिटेन के लोग संसार के उन बहुत से भागों में जाकर बस रहे थे जहां पहले कुछ वर्वर जातियां ही रहती थीं।

जनसंख्या की इस वृद्धि का कारण जन्म दर की वृद्धि नहीं कहा जा सकता। बल्कि इसका कारएा तो यह कहा जा सकता है कि मृत्यु-दर में कमी हुई। जिसका श्रार्थिक कारण तो यह या कि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति हुई। परन्तु में सोचता हुँ कि बड़ा कारण यह था कि श्रौद्योगिक श्रान्ति के कारण समृद्धि का स्तर वढ़ता जा रहा था। सन् १८४१ ई० से लेकर-जव कि जन्म-दर का हिसाव रखा जाने लगा-सन् १८७१ ७५ ई० तक जन्म दर लगभग स्थिर रहा। बाद के वर्षों में यह ग्रधिकाधिक ३५.५ तक हुगा। इस समय दो घटनाएं घटीं। पहली तो यह थी कि सन् १८७० ई० में शिक्षा श्रधिनियम बना श्रीर दूमरी यह कि सन् १८७८ ई० में बैडलॉ पर गर्भाधान रोकने (नव माल्यसवाद) का प्रचार करने के आरोप में अभियोग चलाया गया। आप देखेंगे कि उस समय से **ज**न्म-दर घटना प्रारम्भ हुग्रा। पहले धीरे-धीरे ग्रीर उसके बाद बड़ी तीव्रगति से । इसके लिए प्रेरणा मिली शिक्षा ग्रधिनियम से, क्योंकि ग्रव वच्चों से लाभ नहीं उठाया जा सकता था ; भीर साधन बैंडलॉ ने दे दिए। सन् १६११-१५ ई० तक के गांच वर्षों में जन्म-दर घटकर २३६ रह गया था। सन् १६२६ई० के पहले तीन महीनों में जन्म-दर १६.५ ही रह गया । चिकित्सा श्रौर ग्रारोग्य विद्या में प्रगति के कारण इंगलैण्ड की जनसंख्या यद्यपि बढ़ रही है परन्तु यह धीरे-धीरे स्थिरता की श्रोर जा रही है। फांस में तो, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत समय से जनसंख्या विल्कुल स्थिर रही है।

जन्म-दर में कमी बड़ी तीव्रगति से ग्रीर पश्चिमी योख्य के लगभग सभी देशों में हुई है। पुर्तगाल जैसे पिछड़े हुए देश ही ग्रपवाद स्वरूप रहे हैं। ग्रामीण समुदायों की ग्रपेक्षा नागरिक समुदायों में यह कमी विशेषरूप से दिखाई पड़ी है। सबसे पहले तो घनाढ्य वर्ग में जन्म-दर कम होना प्रारम्भ हुगा। परन्तु धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति नगरों ग्रीर ग्रीद्योगिक क्षेत्रों के सभी वर्गों में फैल गई है। घनाढ्य वर्गों की ग्रपेक्षा निर्धन लोगों में जन्म-दर ग्रभी तक ग्रधिक है, परन्तु दस साल पहले

१. १६२६ के पहले तीन महीनों में जनसंख्या में कभी हुई परन्तु इसका कारण इन्त्कुएंजा की महामारी को हो कहा जा सकता है। देखिए टाइम्स, २७ मई, सन १६२६ ई०।

सबसे ग्रधिक धनी जनता में जितना जन्म-दर था, उसकी तुलना में लंद्रन के निर्धन-तम क्षेत्रों में ग्रब यह दर कम है। जैसा कि सभी जानते हैं, (यद्यपि कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे) यह कमी गर्मरोधकों के प्रयोग ग्रीर गर्भ गिराने की प्रवृति के कारण हुई है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह कमी उसी ग्रव-स्थान तक जारी रहेगी जब कि इसके कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है। सम्भव है कि यह तब तक जारी रहे जब कि जनसंख्या कम होनी प्रारम्भ हो जाये ग्रीर ग्रन्त में इसका परिणाम यह हो कि ग्रधिकतर सम्य जातियां समाप्तप्राय हो जायें।

इस समस्या पर लाभकारी ढंग से विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हम चाहते वया है। ग्रायिक प्रविधि की किसी भी ग्रवस्था में, वह कसौटी श्रवश्य होती है जिसे कार सांडर्स ने जनसंख्या का श्रनुकूलतम घनत्व कहा है, ग्रथीत् वह घनत्व जिससे प्रति व्यक्ति अधिकाधिक आय हो सकती हो। यदि जनसंख्या इस स्तर से कम हो जाये या अधिक हो जाये तो आधिक कल्याए का सामान्य स्तर घट जाता है। स्थून रूप से देखा जाये तो ग्राधिक प्रविधि की प्रत्येक प्रगति जनसंख्या के अनुकूलतम घनत्व को बढ़ा देती है। जिस अवस्थान में मानव शिकार करके ग्रपना पेट पालता था, उसमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग मील का घनत्व उपयुक्त है; परन्तु किसी विकसित श्रीद्योगिक देश में जनसंख्या का घनत्व कई सौ प्रति वर्ग मील हो, तो उसे अधिक नहीं कहा जा सकता। यह कहा जाता है कि युद्ध के बाद से इंगलैंग्ड में जनसंख्या अति घनी है। फ्रांस के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती भीर अमेरिका के बारे में तो विल्कुल भी नहीं। परन्तु यह आशा नहीं की जा सकती कि फांस, बल्कि पश्चिमी योख्प के किसी भीदेश में, जनसंख्या के बढ़ जाने स श्रीसत धन में कोई वृद्धि होगी। इस दशा में, ग्राधिक दृष्टिकोरा से हमारे पास इस इच्छा का कोई कारण नहीं है कि जनसंख्या बढ़ जाये। जो लोग यह इच्छा करते हैं वे राष्ट्रवादी सँनिकवाद से प्रेरित होकर करते हैं श्रीर जनसंख्या में जो वृद्धि वे चाहते हैं वह स्थायी नहीं होगी क्योंकि, ज्यों ही वह युद्ध होगा-जिसका कामना ऐसे लोगों को है-यह वृद्धि समाप्त हो जायेगी। इसलिए, वास्तव में, इन लोगों का कहना यह है कि गर्मरोधकों के प्रयोग के स्थान पर रगक्षेत्र में मृत्यु द्वारा जनसंख्या को

कम रखना अधिक ग्रच्छा है। ितसी भी ऐसे व्यक्ति का यह दृष्टिकोण नहीं हों सकता जिसने कि इस प्रश्न पर विचार किया हो ग्रीर जिन लोगों के ऐसे विचार हैं, उसका भी केवल यही कारण है कि वे ठीक प्रकार सोच-विवार नहीं सकते। युद्ध से सम्बन्धित दलीलों को तो छोड़ दीजिए हमारे लिए यह वात बड़ी प्रसन्नता की है कि सन्तति निरोध के उपायों के ज्ञान के कारण सभ्य देशों की जनसंख्या स्थिर होती जा रही है।

परन्तु यदि जनसंख्या वास्तव में घटने लगे तो समस्या दूसरी ही होगी क्यों कि यदि ह्नास विना रुकावट के निरन्तर होता रहे तो इसका मतलव यह है कि ग्रन्त में मानव जाति समाप्त हो जायेगी ग्रीर हमारी यह इच्छा तो कदापि नहीं हो सकती कि संसार की सब से अधिक सम्य जातियां समाप्त हो जायें। इसलिए गर्भरोवकों के प्रयोग को तभी अच्छा समभा जा सकता है जबिक उसे ऐसी सीमा में रखा जाये कि जनसंख्या का प्रस्तुत स्तर वना रहे। मैं समफता हूँ कि इसमें कोई कठिनाई नहीं। परिवार को सीमित रखने की प्रेरणाएं, पूरी तरह नहीं तो मुख्य रूप से, भ्रायिक होती है भ्रौर वच्चों का खर्च घटा कर या यदि भ्रावश्यक हो तो उन्हें ग्रपने मां-वाप के लिए ग्राय के वास्तविक स्रोत वनाकर जन्म-दर को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु ग्राज के राष्ट्रवादी प्रवृत्ति वाले संसार में, इस प्रकार का कोई भी उपाय जीखिमपूर्ण होगा क्योंकि इसका प्रयोग सैनिक बाहुल्य प्राप्त करने के लिए किया जायेगा। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि सभी प्रमुख राष्ट्र एक दूसरे से ग्रधिक हथियार रखने की चेष्टा के साय-साय ग्रपनी-ग्रपनी जनसंख्या वढाने के लिए भी स्पर्धा करने लगेंगे श्रीर उनका नारा होगा "गोली ठंडी करने के लिए ब्रादमी लाग्रो।" इस संदर्भ में भी, सम्य मानव को जीवित रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का होना अत्या-वश्यक हो जाता है। ऐ । सरकार, दूनिया में शान्ति बनाए रखने में तभी प्रभावी रूप से सफल हो सकती है जब कि वह ऐसे ग्रादेश दे जिनका उद्देश्य उस दर को सीमित रखना हो जिन पर कि कोई सैनिक राष्ट्र ग्रपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। इस समस्या की गम्भीरता का एक दृष्टान्त जागान ग्रीर ग्रास्ट्रेलिया का परस्पर वैमनस्य है। जापान की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है ग्रीर ग्रास्ट्रे-

लिया की बहुत घीरे-घीरे। (बाहर से ग्राकर लोग वहां बसने लगे हैं, यह वात दूसरी है।) इस कारण ऐमा बैमनस्य उत्पन्न हो गया है जिसे निवटाना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों पक्ष इस फगड़े में न्याय्य सिद्धान्तों की दुहाई दे सकते हैं। में समफता हूँ कि हम यह कल्पना कर सकते हैं कि कुछ हो समय बाद सारे पिक्सी योख्य ग्रीर ग्रमेरिका में जन्म दर इतता कम रह जायेगा कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। हां, यह बात दूसरी है कि सरकारें जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ निश्चित कदम उठाएं। परन्तु यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि भ्रधिकतर शिवतशाली सैनिक राष्ट्र चुा बैठे रहेंगे ग्रीर दूसरे राष्ट्रों को केवल जनसंख्या बढ़ा कर शिवत के संतुलन को विपरीत दिशा में परिवर्तित करते हुए देखते रहेंगे। इसलिए किसी भी ग्रन्तर्राष्ट्रीय सत्ता को ग्रपना काम ठीक से करने के लिए जनसंख्या की समस्या को घ्यान में रखन। पड़ेगा ग्रीर प्रत्येक ग्रवज्ञाकारी राष्ट्र में सन्तित निरोध के प्रचार पर बल देना पड़ेगा। जब तक यह नहीं किया जाता, संसार की शान्ति सुरक्षित नहीं रह सकती।

तो जनसंख्या के प्रश्न के दो पहलू हैं। हमें इस बात से सावधान रहना है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि न हो, परन्तु साथ हो यह भी देखना है कि कहीं यह घट न जाये। पहला खतरा तो पुराना है और पूर्तगाल, रूस, स्पेन और जापान जैसे देशों में अभी तक है। दूसरा खतरा नया है और अभी तक केवल पश्चिमी योख में ही है। यदि अमेरिका केवल प्रजनन पर ही निर्भर होता तो वहां भी यही खतरा होता। परन्तु अब तक अमेरिका में बाहर से आकर इतने लोग बसे हैं कि इस बात के होते हुए भी कि अमेरिका में रहने वालों में जन्म-दर बहुत कम है, उसकी जनसंख्या में कम से कम उतनी तेजी से वृद्धि अवश्य हुई है, जितनी कि बाछनीय है। जनसंख्या के घट जाने का नया खतरा ऐसा है कि हम पूर्वजों से प्राप्त अपने चिन्तन स्वभाव को उसके अनुकूज नहीं बना पाए हैं। अब तक इसका सामना करने के लिए नैतिकतावादियों ने या तो उपदेश दिए हैं, और या, सन्तित निरोध के प्रवार के विख्द कानून पास किए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस प्रकार के उगाय प्रभावी नहीं हैं। गर्भरोधकों का प्रयोग सभी सम्य राष्ट्रों के सामान्य व्यवहार का अंग बन चका है और अब इसे मिटाया

नहीं जा सकता । यांन सम्बन्धो में वास्तविकता से आंखें चुराने की आदत सरकारों और प्रमुख व्यक्तियों में इतनी रूढ़ हो चुकी है कि इसके अचानक समाप्त होने की आशा नहीं का जा सकती । परन्तु यह आदत बहुत अवांछनीय है और में समभता हूँ कि हम यह आशा कर सकते हैं कि जो आजकल छोटे हैं, वे बड़े होकर महत्वपूणें स्थिति प्राप्त करेंगे तो वे इस सम्बन्ध में अपने पिताओं और दादों की तुलना में अधिक अच्छे होंगे । हम यह आशा कर सकते हैं कि वे इस बात को समभ सकेंगे कि गर्भरोधकों का प्रयोग अनिवार्थ है और यह भी अनुभव करेंगे कि वे तभी तक वांछनीय है, जब तक कि उनके कारण जनसंख्या का वास्तिवक ह्नास प्रारम्भ नहीं हो जाता । जिस राष्ट्र में जनसंख्या के वास्तिव हास का खतरा हो, उनके लिए उचित उपाय स्वष्टाया यही है कि प्रयोग के रूप में बच्चों का आयिक वोभ उस समय तक कम कर दिया जाये जब तक कि जन्म-दर जनसंख्या को वनाए रखने के लिए समुचित न हो जाये ।

इस सम्बन्ध में, हमारे आज की नैतिक संहिना के एक पहलू में परिवर्तन कर दिया जाये तो उससे लाभ हो सकता है। इंगलैंग्ड में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में बीस लाख अधिक है; और कानून तथा प्रथा अनुसार इन्हें मां बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इनमें से अधिकतर स्त्रियों के लिए यह बहुत बड़ा अभाव है। यदि प्रथा ऐ री हो कि समाज अविवाहित मां को स्वीकार कर ले और उसकी आधिक स्थित समुचित बना दी जाये तो इसमें सन्देह नहीं कि बहुत-सी स्त्रियां, जिन्हें आजकल ब्रह्मचारिणी रहना पड़ता है, मां बन सकेंगी। एक विवाह प्रणाली इस धारणा पर आधारत है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या लगभग बरावर होगी। जहाँ यह संख्या वरावर नहीं होती, वहां उन लोगों के प्रति तो वड़ा अन्याय ही होता है, जिन्हें इस गिणत के कारण अविवाहित रहना पड़ता है। और जहां जन्म-दर में वृद्धि वांछनीय हो, वहां यह अन्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोणों से अवांछनीय है।

ज्यों-ज्यों ज्ञान में वृद्धि होती है, सरकार के निश्चित कार्य द्वारा, उन शक्तियों पर नियंत्रण रखना अधिकाधिक सम्भव होता जा रहा है जो पहले अकृति की शक्तियां मालूम होती थीं। जनसंख्या की वृद्धि भी इन्हीं में से है। ईसाई धमं के उदय के बाद से इसे सहजवृत्ति के ग्रंधायुँघ प्रवर्त्तक की दया पर छोड़ दिया गया है। परन्तु वह समय बड़ी तेजी से ग्रा रहा है जब कि इस पर जानते बूभते ग्रंकुश लगाना होगा। परन्तु हम यह देख चुके हैं कि वच्चों पर राज्य के नियंत्रण की तरह, इस सम्बन्ध में भी, राज्य का हस्तक्षेप तभी लाभ-दायक हो सकता है जबकि वह राज्य श्रन्तर्राष्ट्रीय हो, न कि ग्राज के राज्यों जैसा जोकि ग्रपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की स्पर्धा में लगे हुए हैं।

## सुजनन शास्त्र

नस्त का जीवशास्त्रीय स्वरूप सुधारने के लिए, निश्वित उपायों द्वारा जो चेष्टा की जाती है, उसे यूजेनिक्स (सुजनन शास्त्र) कहते हैं। यह जिन विचारों पर श्राघारित है, वे डाविन के ही थे, श्रीर, यह उचित हो है कि यूजेनिक्स (सुजनन-शास्त्र) सोासइटी के प्रधान चार्ल्स डाविन के एक पुत्र ही है। परन्तु सुजनन शास्त्र सम्बन्धी विचारों का निकटतम प्रतिपादक फ्रांसिस गॅल्टन हुपा है, जिपने मानवीय निष्पत्ति में स्रानुवंशिक तत्व पर बहुत बल दिया है। स्राज के युग में, विशेषकर अमेरिका में, आनुवंशिकता दलगत प्रश्न वन गयी है। अमेरिका के के रूढ़िवादियों का विचार है कि वय प्राप्त व्यक्ति का चरित्र मुख्यतया जन्म-जांत विशेषात्रों के अनुसार वनता है, और इसके विपरीत अमेरिका के उग्र-वादियों का विचार है कि जो भी प्रभाव है, वह शिक्षा का ही है, ग्रानुवंशिकता का कुछ भी नहीं। मैं इन दोनों में से किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, दोनों दो चरम सीमाग्रों पर है ग्रीर न में इस उपमेय को ही मानता हूँ जिसें इन दोनों वातों में से किसी एक पर विश्वास करने वाले मानते हैं और जिसके कारएा उनके परस्पर विरोधी पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं, उनके कू कलक्स कलान, नामक संस्था के अनु-सार ग्रमेरिका में उत्पन्न हुए सदस्य इटालिवियों, दक्षिणी स्लावों ग्रौर ऐसे ही ग्रन्य लोगों की तुलना में ग्रधिक ग्रच्छे हैं। मानव की मानसिक क्षमता में ग्रानुवंशिक-कता का कितना हाथ है ग्रीर शिक्षा का कितना, इसका निर्णय करने के लिए भ्रभी तक भ्रावश्यक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। इस बात का वैज्ञानिक ढंग से निर्णय करने के लिए यह ग्रावश्यक होगा कि एक जैसे हजारों जुड़वां बच्चों को जन्म लेते ही म्रलग कर दिया जाये ग्रीर उन्हें यथासम्भव भिन्त-भिन्न ढंग से

शिक्षा दी जाये। परन्तु भ्राजकल यह प्रयोग सम्भव नहीं है। मेरा विचार तो यह है—मैं मानता हूँ कि यह वैज्ञानिक नहीं ग्रौर केवल घारएगा श्रों पर ग्राघा-रित है—िंक बुरी शिक्षा के कारण किसी का भी नाश हो सकता है और सचतो यह है कि अगभग प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है, परन्तु विभिन्न दिशाग्रों में ग्रत्य-धिक श्रेष्ठता वही लोग प्राप्त करते हैं जिनमें जन्म से ही कुछ विशेष रुक्तान होते हैं। में समकता हूँ कि किसी सामान्य लड़के को चाहे कितनी ही ग्रच्छी शिक्षा क्यों न दी जाये, वह प्रथम श्रेगी का पियानी बजाने वाला नहीं वन सकता। दुनिया का अच्छे से अच्छा स्कूल हम सभी को आइन्स्टाइन नहीं वना सकता। मैं इस बात को नहीं मानता कि निपोलियन में ब्रियेन में ग्रपने स्कूल के ग्रन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक जन्मजात योग्यता नहीं थी और यह कि उसने समर-कौशल ग्रपनी मां को ग्रपने उदंड पुत्रों को ग्रनुशासन में रखते देखकर सीखा थी । मुफे विश्वास है कि ऐसे मामलों में - भीर किसी अंश तक सभी योग्य व्यक्तियों की दशा में-एक जन्मजात रुभान होता है जिसके कारण शिक्षा, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, उन्हें भीर ग्रच्छा बना देती है। बिलक कुछ स्पष्ट तथ्य है जिनसे इस निष्कर्ष की ग्रोर इंगित होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के सिर का स्राकार देखकर बताया जा सकता है कि वह चतुर है या मूर्ख स्रीर यह विशेषता ऐसी नहीं है जो कि शिक्षा के कारण प्राप्त होती हो। श्रौर फिर, इसके विपरीत, वौड़म, क्षीरावृद्धि श्रीर दुर्वल वृद्धि लोगों को देखिए । सुजनन शास्त्र का कोई कट्टर से कट्टर विरोधी भी इस वात से इनकार नहीं कर सकता कि बौड़मपन, श्रधिकांश मामलों में तो, जन्मजात ही होता है श्रौर जो व्यक्ति श्रांकड़ों की श्रनुरूपता समभता है, वह इस वात से यह समभ सकता है कि इसी -प्रकार ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें ग्रसाधारण मानसिक क्षमता होती है। इस-लिए मैं ग्रौर तर्क किए विना यह मान लूंगा कि जन्मजात मानसिक क्षेमता भिन्त-भिन्न व्यक्तियों में विभिन्न होती हैं। मैं यह भी मान लेता हूँ—श्रीर यह सम्भवतः भ्रधिक शंकापूर्ण बात है—िक चतुर व्यक्ति मूर्खों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं। इन दो बातों के मान लिए जाने पर सुजननवादियों के तर्क की नींव स्था-पित हो जाती है। इसलिए हमें इस सारे तर्क को महत्वहीन नहीं समभना चाहिए

चाहे हम इसके समर्थकों के व्योरे की कुछ वातों के सम्बन्ध में कुछ ही क्यों न सोचते रहें।

मुजनन के विषय पर बहुत ग्रसाघारण मात्रा में निरर्थक वार्ते लिखी गयी हैं। इसके बहुत से समर्थक इसकी ठोस जीवशास्त्रीय नींव के साथ कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय साध्यों को जोड़ देते हैं जो कम ग्रसंदिग्य हैं। वे हैं: कि सदा-चार श्राय के श्रनुपात में होता है, कि निर्धनता यदि वशंगत है (खेद है कि यह नहुत साधारएा वात है ! ) तो उसका तत्व जीशास्त्रीय है न कि विधिगत ; ग्रीर यह कि यदि हम निर्धनों के स्थान पर धनी व्यक्तियों को ग्रधिक सन्तान उत्पन्न करने के लिए तैयार कर सकें, तो सभी घनी हो जायेंगे। इस बात की वहुत चर्चा की जाती है कि घनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग में अधिक सन्तान उत्पन्न होती है। मैं भ्रपने भ्राप को यह मानने के लिए तैयार नहीं कर सकता कि यह बात खेदजनक है क्योंकि मुफ्ते इस बात का कोई साक्ष्य दिलाई नहीं देता कि घनी व्यक्ति किसी वात में निर्वनों की अपेक्षा अच्छे है। यदि यह खेदजनक हो तो भी चिन्ता की श्रावश्यकता नहीं है क्योंकि वास्तव में कुछ ही वर्ष का अन्तर है। निर्धनों में जन्म-दर घटता जा रहा है श्रीर श्रब यह उतना ही कम है जितना कि नौ वर्ष पहले घनी वर्ग में था। पह सच है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण अवांछनीय ढंग का भेदकारी जन्म-दर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब सरकार श्रीर पुलिस श्रधिकारी सन्तति निरोध सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, तो पिरिएगाम यह होता है कि जिन लोगों की प्रज्ञा विशेष स्तर से नीचे होती है, वे इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते ; लेकिन दूसरे लोगों के सन्वन्ध में श्रिषकारियों के प्रयत्न ग्रसफल रहते हैं। परिगाम यह होता है कि गर्भरोधकों सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार के विरोध के कारण प्रज्ञाज्ञील व्यक्तियों की अपेक्षा मूर्ख लोगों की सन्तान ग्रधिक होती हैं। परन्तु यह बात सम्भाव्य लगती है कि यह तत्व तो ग्रस्थायी है क्योंकि थोड़े ही समय में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या तो

१. देखिए जूलियस बुल्फ की पुस्तक 'डी न्यू सेक्सुश्रल मॉरेल अग्ड डास गेवरेनप्रान्लम अनसेरेर टाग', १६२८, ६९८ १६५-६७।

सन्तित निरोध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेंगे ग्रीर या—में समभता हूँ कि ग्रधिकारियों की लोगों को ग्रज्ञान के ग्रन्थकार में रखने की प्रवृत्ति का परिणाम सामान्यतया यही होता है कि—वे ऐसे लोगों को ढूंढ़ निकालेंगे जो कि गर्भ गिराने को तैयार होंगे।

सुजनन शास्त्र भी दो प्रकार का है। सकारात्मक ग्रीर नकारात्मक। सका-रात्मक सुजनन का सम्बन्ध ग्रच्छी नस्लों को प्रोत्साहन देने से है ग्रीर नका-रात्मक का बुरी नस्लों को निरुत्साहित करने से । ग्राजकल नकारात्मक पहुलूं श्रधिक व्यावह।रिक है विलक श्रमेरिका के कुर राज्यों में इस सम्बन्ध में वहुत प्रगति हुई है ऋरि इंगलैण्ड में भी ऋयोग्य न्यांक्तयों का वंध्याकरण न्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में ग्रा चुका है ग्रीर सम्भव है जल्दी ही प्रारम्भ हो जाये। इस प्रकार की कार्यवाही के प्रति जो श्रापत्ति स्वाभाविक मालूप पड़ती है, मेरे विचार में उसे उचित नहीं कहा जा सकता। सभी जानते हैं कि मन्दबुद्धि . स्त्रियों के बहुत से जारज बच्चे होने की सम्भावना रहती है ग्रौर साधाररातया वे सभी समाज के लिए किसी काम के नहीं होते। यदि इन स्त्रियों को वंध्या बना दिया जाये तो ये स्वयं वड़ी सुखी होंगी क्यों कि यदि वे गर्भिग्गी हो जाती हैं ता सतति-कामना के मनोवेग के कारएा नहीं। यही बात मंद वुद्धि पुरुषों पर भी लाग होती है। यह ठीक है कि इस प्रणाली में बहुत से जोखिम है, क्योंकि सम्भव है कि अधिकारीगरा किसी असाधाररा विचार को या अपने प्रति विरोध को मन्द बुद्धि का चिन्ह मान वैठें। परन्तु ये जोखिम सम्भवतः ऐसे हैं कि इन्हें **उठाया जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के उगायों द्वारा बीड़म,** दुर्बलबुद्धि स्रीर मन्दबुद्धि लोगों की संख्या बहुत-कुछ घटाई जा सकती है।

२. जूलियस वुल्फ (देखिए वही पुस्तक, पृष्ठ ६) का कहना है कि जर्मनी में जनम-दर में कमी गर्भरोधकों की वजाय गर्भ गिराने का कारण अधिक हुई है। उसने अनुमान लगाया है कि आजकल जर्मनी में ६ लाख कित्रम गर्भसाव होते हैं। बिटन के सम्बन्ध में गर्भपात का अनुमान लगाना अधिक किठन है क्योंकि गर्भपा। का हिसाइ-किता नहीं रखा जाता; परन्तु यह सोचने का पर्याप्त कारण है कि यहां भी परिस्थित जर्मना से अधिक मिन्न नहीं है।

मेरा विचार है कि वंध्याकरण निश्चित रूप से उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रखना चाहिए जि्नमें मानसिक विकार हों। मैं अमेरिका के राज्य इडाहो में प्रचलित कानून जैसे किसी कानून का पक्ष नहीं न सकता, जिसके अनुसार "मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों, मिरगी के रोगियों स्वभावतः ग्रपराधियों, नैतिक दृष्टि से पतित लोगों, स्रीर काम-विकृति ग्रस्त व्यक्तियों" के वृद्याकारण की सनुपति है। उपरोक्त श्रीणायों में ग्रंतिम दो वड़ी स्पष्ट रूप से वताई गयी हैं ग्रीर विभिन्न समुदायों में इनका निर्धारण विभिन्न ढंग से किया जायेगा। इडाहो के इस कानून के अनुसार तो सुकरात, प्लेटो, जुलियस सीज्र श्रीर सेन्ट पॉल तक को वंध्य वनाया जा सकता था। इसके म्रतिरिक्त सम्भव है कि स्वभावतः म्रपराधी व्यक्ति किसी क्रियागत स्नायुविक विकार से पीड़ित हो जिसका उपचार, कम से कम सिद्धान्त रूप में, मनो-विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है श्रौर जो सम्भवतः उसे श्रानुवंशिक न हो । इंगलैण्ड ग्रीर ग्रमेरिका दोनों में, इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने वालों को मनोविश्लेषणा विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले काम का ज्ञान नहीं होता श्रीर इसलिए वे बिल्कुल भिन्न प्रकार के विकारों को केवल इस ग्राधार पर एक ही श्रेणी में रख देते हैं कि उनके लक्षण थोड़े-वहुत एक-से होते हैं। इसका श्रर्थ यह हुपा कि वह अपने युग के उत्कृष्ट उपलब्ध ज्ञान से तीस वर्ष पीछे हैं। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ऐसे सभी मामलों में तब तक कोई कानून बनाना जोखिमपूर्ण है जत्र तक कि विज्ञान ऐसे स्थिर निष्कर्षों पर नहीं पहुँच जाता जिन्हें कम से कम कई दशाव्दों तक चुनौती न दी जा सकी हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो ग़लत विचार कानू गमें निहित हो जायेंगे। इसलिए वे गलत विचार मैजिस्ट्रेटों को अच्छे लगने लगेंगे, जिसका परिस्णाम यह होता है कि अधिक अच्छे विचारों को कार्यरूप में परिसात करने में बाधा पड़ती है। में सम-भता हूँ कि इस क्षेत्र में मानसिक होनता ही एक मात्र वस्तु है, जो इतनी निश्चित है कि उसके ग्राधार पर कानून बनाने में कोई खतरा नहीं हैं। इसका निर्णय ्निरपेक्ष ढंग से किया जा सकता है और इसके बारे में अधिकारियों का मतभेद नहीं होगा । परन्तु नैतिक पतन तो अपनी अपनी राय की बात है । जिस व्यक्ति को एक ग्रादमी नैतिक रूप से पतित समभता है, सम्भव है कि दूसरा उसे देव- दूत नाने । में यह नहीं कहता कि भविष्य में कभी इस क्षेत्र में कानून का ग्रधिक प्रसार न हो—में तो केवल यह कहता हूँ कि ग्रभी हमारा वैज्ञानिक ज्ञान इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है ग्रौर यह कि जब कोई समुदाय ग्रपनी नैतिक भर्त्सना को विज्ञान का वह रूप धारण करने देता है, जैसा कि ग्रमेरिका के विभिन्न राज्यों में निस्सन्देह हुग्रा है, तो बड़ा खतरा हो उत्पन्न जाता है।

अद मैं सकारात्मक सुजनन पर आता हूँ, जिसमें कई रोचक सम्भावनाएँ हैं, यह बात दूसरी है कि वे भविष्य में ही फलीभूत हो सकती हैं। सकारात्मक सुजनन का अर्थ यह है कि वांछनीय माता-पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। ग्राजकल, सामान्यतया इसके बिल्कुल विपरीत वात होती है। उदाहरण के लिए प्रारम्भिक स्कूल में कोई बच्चा ग्रसाधारण रूप से कुशाग्रवृद्धि हो तो वह वृतिजीवी वर्गों में बहुत ऊंचा उठ जाता है ग्रौर सम्भवतः इसी कारएा पैंतीस या चालीस वर्ष की ग्रायु में विवाह करता है; जबिक उसके साथ के वच्चे जो श्रसाधारए रूप से चतुर नहीं होते वे पच्चीस वर्ष की श्रायु में ही विवाह कर लेते हैं। वृत्तिजीवी वर्गों में शिक्षा का खर्च वहुत वड़ा बोफ होता है ग्रीर इस कारण उन्हें ग्रपने वच्चों की संख्या वहुत सीमित रखने पर ाववश होना पड़ता है। सम्भवतः, उनका बौद्धिक ग्रीसत ग्रधिकतर ग्रन्य वर्गों की अपेक्षा ज्यादा होता है श्रीर इसलिए उनके बच्चों की संख्या का सीमित होना खेद-जनक है। उनके बारे में सरलतम उपाय यही है कि उनके बच्चों को विश्व-विद्यालय तक मुक्त शिक्षा दी जाये। इसका अर्थ यह हुम्रा कि, मोटे तौर पर छात्रवृत्तियां बच्चों के गुर्गों के श्राधार पर नहीं वरन् उनके माता-पिता की योग्यता के आधार पर दी जानी चाहियें। इसका एक आनुषंगिक लाभ यह भी होगा कि रट्टा लगाने और अत्यधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके कारए। ग्रत्यधिक वोभ पड़ता है ग्रौर छात्र २१ वर्ष की ग्रायु प्राप्त करने तक बौद्धिक ग्रीर शारीरिक हानि के शिकार हो चुकते हैं। परन्तु, इंगलैण्ड ग्रीर भ्रमेरिका में तो राज्य के लिए ऐसी कोई कार्यवाही करना सम्भवतः ग्रसम्भव होगा, जिससे वृत्तिजीवी लोगों को ग्रधिक सन्तान उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जा सके। इसके रास्ते में यदि कोई रुकावट है तो लोकतन्त्र की है।

सुजनन के विचार इस घारणा पर ग्राधारित है कि व्यक्ति वरावर नहीं होते ग्रीर लोकतन्त्रवाद इस घारणा पर ग्राधारित है कि वे वरावर होते हैं। इसलिए किसी लोकतन्त्रवादो समुदाय में सुजनन शास्त्र सम्बन्धी विचारों को लागू करना राजनीति के दृष्टि कोणा से वड़ा कठिन है क्योंकि उन विचारों से यह प्रकट नहीं होता कि मन्दवृद्धि लोगों जैसे घटिया लोग ग्रन्पसंख्या में हैं, विलक्त यह होता है कि श्रेष्ट लोगों की ग्रन्पसंख्या है। इनमें से पहली बात वहुसंख्या के लिए सुखदायक है ग्रीर दूसरी दु:खदायक। इसलिए पहली बात जिस कानून में निहित हो उसे वहुसंख्या का समर्थन प्राप्त होगा परन्तु जिस कानून में दूसरी बात निहित हो, उसे यह समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता।

जो भी हो, जिस न्यक्ति ने भी इस विषय पर घ्यान दिया है, उसे पता है कि यद्यपि आजकल यह निश्चित करना कठिन है कि अच्छी नस्ल किन बातों से बनती है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में कुछ भेद हैं जिनके सम्बन्ध में श्राशा है कि विज्ञान की सहायता से जल्दी ही उन्हें मापा जा सकेगा । तनिक करुगना कीजिये कि किसी किसान से कहा जाये कि सारे बछड़ों को प्रजनन का बराबर-वरावर अवसर दिया जाये तो वह क्या सोचेगा। सच तो यह है कि जिस सांड को ग्रगली नस्ल बनाने ने लिए प्रयक्त किया जाता है, उसे इस आधार पर चुना जाता है कि उसकी मां और मां की मां कितना दूव देती थी। (यहां प्रसंगवश यह भी कह दें कि क्योंकि गी-जाति में विज्ञान, कला और युद्ध का ज्ञान नहीं, इसलिए प्रमुख महत्व गाय का ही है श्रीर सांड में यदि कोई महत्व है तो यह कि वह गाय के गुएा अगली नस्ल तक पहुँचाता है।) वैज्ञानिक ढंग के प्रजनन द्वारा सभी पालतू पशुस्रों की नस्ल सुधर गयी है श्रीर यह बात भी विवाद रहित है कि मानवों की नस्ल को भी, इसी प्रकार के उपायों द्वारा किसी भी वांछनीय दिशा में बदला जा सकता है। हां, यह निश्चय करना निस्सन्देह बहुत अधिक कठिन है कि हम मानवों में क्या चाहते हैं। सम्भव है कि हम मानवों का प्रजनन शारीरिक शक्ति के दृष्टिकीए। से करें तो उनका बौद्धिक स्तर गिर जाये। यह भी सम्भव है कि प्रजनन मान तिक क्षमता के दृष्टिकोए। सं किया जाये तो नस्त दुर्बल हो ग्रीर विभिन्त रोगों का रिकार हो जाये। यह भी हो सकता है कि हम भावात्मक सन्तुलन लाना चाहें तो कला नष्ट हो जाये। इन सभी विषयों पर ग्रावश्यक ज्ञान का ग्रभाव है। इसलिए ग्राजकल सकारात्मक सुजनन के लिए बहुत ग्रधिक उगाय करना वांछनीय नहीं होगा। परन्तु यह हो सकता है कि ग्रगले सो वर्षों में ग्रानुवंशिकता ग्रीर जीवरसायनशास्त्र सम्बन्धी विज्ञान इतनी उन्नित कर लें कि ऐसी नस्ल का प्रजनन सम्भव हो जाये जिसे वर्तमान नस्ल की तुलना में सभी श्रेष्ट मानेंगे।

परन्तु इस प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करने के लिए परिवार प्रणाली में उससे कहीं अधिक कान्तिकारी उथल-पुथल ग्रावश्यक होगी, जिसकी चर्चा ग्रव तक इस पुस्तक में की जा चुकी है। वैज्ञानिक प्रजनन को सर्वांगीए रूप से लागू करने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक पीढ़ी में दो या तीन प्रतिशत पुरुषों को श्रीर कोई पच्चीस प्रतिशत स्त्रियों को सन्तानीत्पत्ति के लिए चुन लिया जाये । सम्भवतः इसके लिए तारुण्य में, प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षरा किया जायेगा श्रीर जो उसमें श्रसफल होंगे उनका वंध्याकरण कर दिया जायेगा। पिता का ध्रपनी सन्तान के साथ उतना ही सम्बन्ध होगा जितना कि ग्राजकल सांडों या घोड़ों का होता है श्रीर मां का कर्म एक विशिष्ट वृत्ति वन जायेगा ; श्रीर वह म्रपने जीवन-यापन के ढंग म्राघार पर म्रन्य स्त्रियों से भिन्न होंगी। मैं यह नहीं कहना कि यह स्थिति अवस्य आयेगी और मैं चाहता भी नहीं कि यह आए, वयों कि में समभता हूँ कि यह वड़ी वुरी बात होगी। परन्तु फिर भी, ग्राप निर-पेक्ष होकर सोचें तो पता चलेगा कि इस प्रकार की योजना के परिगाम महत्व-पूर्ण हो सकते हैं। तर्क के लिए यह मान लीजिए कि जापान में इस पद्धति को श्रपनाया जाता है श्रीर यह भी मान लीजिए कि तीन पीढ़ियों के बाद श्रधिकतर जापानी पुरुष एडिसन जैंसे चतुर श्रौर धूँसेवाजी की प्रतियोगिताश्रों में हिस्सा लेने वालों जैसे हुब्ट-पुब्ट होगे। यदि इसी बीच, दूसरे राष्ट्र सारी वात प्रकृति पर छोड़कर बैठ रहें तो वे युद्ध में जापानियों के ग्रागे नहीं ठहर सकेंगे। इमर्में सन्देह नहीं कि जापानी, योग्यता के इस शिखर पर पहुँच कर, कुछ ग्रन्य राप्ट्रों के पुरुषों को सैनिकों के रूप में भरती करने का उपाय खोज निकालेंगे श्रीर ग्रपनी वैज्ञानिक प्रविधि के ग्राधार पर विजय पाने की ग्राज्ञा में रहेंगे ग्रौर उनकी विजय

लगभग निश्चित होगी। इस प्रकार की प्रणाली में युवकों में राज्य के प्रति ग्रंच-भिक्त की भावना भर देना वड़ा सरल काम होगा। क्या कोई यह कह सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की बात हो जाना ग्रसम्भव हैं?

एक प्रकार का सुजनन शास्त्र विशेप ढंग के राजनीतिज्ञों और प्रचारकों को बहुत प्रिय है, जिसे जाति सुजनन कहा जा सकता है। यह इस कथन में निहिन है कि एक नस्ल या राष्ट्र (निस्सन्देह वही जिसका सदस्य लेखक है) अन्य सबसे श्रेष्ठ है और उसे घटिया नस्लों को हानि पहुँचा कर अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपनी संनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अमेरिका में किया जा रहा नाँडिक प्रचार है जिसे विधान की स्त्रीकृति प्राप्त हो गयी है और आप्रवास-विधियों में स्थान मिल गया है। इस प्रकार का सुजनन शास्त्र डार्विन के इस सिद्धान्त में विश्वास करने वालों को प्रिय हो सकती है कि जो जाति सबसे बलिष्ठ होगी, उसी का अस्तित्व बना रहेगा। परन्तु अद्भुत बात तो यह है कि इस प्रचार का बलपूर्वक समर्थन करने वाले वे लोग है जो यह कहते हैं कि डार्विन के वाद की शिक्षा देना अवैध बना दिया जाये। जातीय सुजनन से सम्बन्धित राजनीतिक प्रचार अधिकत्या अवांछनीय ढंग का है; परन्तु हम इस बात को भूलकर ग्रुग-दोषों के आधार पर ही इस पर विचार करते हैं।

इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि चरम स्थितियों में एक जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ होती है। उत्तरी ग्रमेरिका, ग्रास्ट्रेलिया ग्रीर न्यू जीलैंड में यदि ग्रमी तक ग्रादिवासी ही रहते होते तो वे देश संसार की सम्मता में उतना योग न दे पाते जितना कि दे रहे हैं। सब बातों को देखते हुए यह समभना उचित ही है कि ग्रीसत हन्शी गोरे न्यक्ति की तुलना में घटिया होता है, यद्यि गरम जलवायु वाले देशों में उसके बिना काम नहीं चल सकता ग्रीर इसलिए (मानवोचित विचारों की बात न भी कीजिए तो भी) उसको समाप्त कर देना बहुत ग्रवांछनीय होगा। परन्तु जहां तक योख्पीय जातियों में भेदभाव की बात है, वहां तक राजनीतिक पूर्वाग्रहों के समर्थन में बहुत कुछ उलजलूल बातों को विज्ञान का जामा पहिना दिया जाता है। ग्रीर न मुभे इस बात का कोई युक्ति-

युक्त आघार दिखाई पड़ता है कि हम सभी पीली जातियों को अपनी तुलना में घटिया समभें। ऐसे सभी मामलों में जातीय सुजनन, जाँविन जैसे स्वार्थपूर्ण देश प्रेम—अन्ध राष्ट्रभिक्त—का वहाना मात्र होता है।

जूलियस वूल्फ़ ने भ अपनी पुस्तक में एक सारिग्गी दी है, जिसमें सभी प्रमुख देशों के सम्बन्ध में-जिनके आंकड़े हैं-वताया है कि प्रति १००० जनसंख्या के पीछे मृत्यु की अभेक्षा जन्म कितने अधिक होते हैं। फांस में यह संख्या सबसे कम (१.३) है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उससे अधिक (४.००), उसके वाद स्वीडन (४.८) फिर ब्रिटिश भारत (४.६) स्रौर फिर स्विट् जरलैंड (६.२) श्रीर इंगलैंग्ड (६.५) श्राते हैं। जर्मनी में यह संख्या ७.८ है, इटली में १०.६, जापान में १४.६, रूस में १६.५ ग्रीर एक्वडोर में संसार में सब से ग्रधिक श्रयात् २३.१ । चीन इस सूची में नहीं है क्यों कि चीन के सम्बन्ध में ग्रांकड़े प्राप्त नहीं हैं। वूरफ़ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्व- ग्रथीत् रूस, चीन ग्रौर जापान-इस सम्बन्ध में पश्चिम पर हावी हो जायेगा । मैं एक्वडोर के ग्रांकड़ों पर विश्वास करके इस तर्क का खण्डन करने की चेष्टा नहीं करूंगा बिल्क मैं लन्दन में धनी श्रौर निर्धन वर्ग के जन्म-दर के सम्बन्ध में वृत्फ़ द्वारा दिए गए आकड़ों की (जिनकी ओर पहले निर्देश किया जा चुका है) ही चर्चा करूं गा, जिनसे पता चलता है कि निर्धन व्यक्तियों में जन्म-दर उससे कम है, जितना कि कुछ वर्ष पहले धनी वर्ग में था। यही बात, चाहे देर से हो, पूर्वी जगत पर भी अवश्य लागू होगी। उन पर पश्चिमी सम्यता का प्रभाव पड़ने के कारण वहां का जन्म-दर स्रनिवार्य रूप से घट जायेगा। कोई भी देश स्रौद्योगीकरण के बिना सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं बन सकता और ग्रीद्योगाकरण के साथ वह प्रवृत्ति भी भ्रा जाती है जिसके कारएा परिवार को सीमित रखा जाता है। इसलिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना पड़ता है कि न केवल पूर्वी जगत का प्रभुत्व-यदि स्थापित हो भी गया-जिससे पश्चिमी जगत के शाविनवादी —ग्रन्ध-राष्ट्र प्रेमी — (भूतपूर्व कैंजर के पदिचन्हों पर चलते हुए) डरते है, कोई वड़ा भारी दुर्भाग्य नहीं होगा, बल्कि यह सोचने का कोई तर्क-

१. देखिए पूर्वोलिखित पुस्तक पृष्ठ, १४३-४४ ।

संगत कारण भी नहीं है कि ऐसा प्रभुत्व स्थापित हो ही जायेगा। परन्तु फिर भी युद्ध चाहने वाले अन्य बातों के साथ-साथ इस होए से भी लोगों को उस समय तक डराते रहेंगे जब तक कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता विभिन्न राज्यों के लिए वह संख्या निर्धारित नहीं कर देती, जिस तक कि वे अपनी जनसंख्या भी वृद्धि कर सकते हैं।

यहां भी, पहले दो ग्रवसरों के समान, हमारे सामने उन खतरों का प्रश्न ग्राता है जिनका सामना मानवता को उस दशा में करना पड़ेगा जबिक विज्ञान प्रगित करता रहे ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता वनी रहे। विज्ञान हमें अपने प्रयोजनों की पूर्ति करने योग्य बनाता है ग्रीर यिद वे प्रयोजन बुरे हों तो परिएगम सर्वनाश के ग्रातिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं होगा। यदि संसार में दुर्भावना ग्रीर घृणा बनी रहेगी तो विज्ञान की जितनी भी प्रगित होगी उनना ही बुरा होगा। इसिलए मानव की प्रगित के इन ग्रावेशों की उग्रता को कम करना ग्रत्यावश्यक है। ये ग्रावेश बहुत कुछ तो गलत यौन ग्राचारशास्त्र ग्रीर यौन शिक्षा के कारएग हैं। सभ्यता के भविष्य के लिए नया ग्रीर ग्रच्छा ग्राचारशास्त्र ग्रीन वार्य है। यही बात है जिसके कारएग ग्राज के युग में यौन नैतिकता के सुधार की ग्रावश्यकता एक सारभूत ग्रावश्यकता है।

व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोगा से, यदि यौन आचारशास्त्र वैज्ञानिक हो और अंधविद्दवास से खाली हो तो उसमें सुजनन की धारगाओं को पहला स्थान दिया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैथुन पर प्रस्तुत बन्धन चाहे कितने ही कम क्यों न कर दिए जायें, कर्त्तं व्यपरायगा स्त्री-पुरुष गम्भीरता-पूर्वक यह सोचे बिना कभी सन्तान को जन्म नहीं देंगे कि वह सन्तान होगी कैसी। गर्भरोधकों के कारण सन्तान उत्पन्न करना ऐच्छिक कार्य बन गया है और मैथुन का सहज परिग्णाम नहीं रहा। विभिन्न आर्थिक कारगों से, जिन पर हम पहले अध्यायों में विचार कर चुके हैं, इस बात की आशा दिखाई पड़ती है कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा और भरगा-पोषगा में पिता का महत्व पहले की अपेक्षा कम हो जायेगा। इसलिए इस बात का कोई युक्तिसंगत कारगा नहीं रहेगा कि कोई स्त्री उसी पुरुष को अपने बच्चे का पिता चुने, जिसे वह प्रेमी

या साथी के रूप में पसन्द करती है। हो सकता है कि भविष्य में यह बात स्त्रियों के लिए वड़ी सरलता से सम्भव हो जाये कि वे ग्रपनी सुख की विल दिए बिना सुजनन की दृष्टि से अपने बच्चों के लिए पिताओं का चुनाव कर सकें ग्रीर जहां तक साधारण यौन साहचर्य का सम्वन्य है, ग्रपनी व्यक्तिगत भावनाग्रों को खुल खेलने दें। पुरुषों के लिए तो मातृत्व की दृष्टि से वांछनीय स्त्रियों को अपने वच्चों की मां के रूप से चुनना और भी सरल होगा। जो मेरे समान इस बात में विज्ञवास रखते हैं कि यौन ग्राचरण से समुदाय का सम्बन्ध केवल उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक मैथुन के फलस्वरूर बच्चे जन्म लेते हों, वे इस प्रमेय से भावी यौन नैतिकता के सम्बन्ध में दोहरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक स्रोर तो यह वात है कि यदि सन्तान की इच्छा न हो तो प्रेम पर कोई वन्धन नहीं होना चाहिए ग्रौर दूसरी ग्रोर यह कि सन्तानोत्यत्ति को, नैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर आज की अपेक्षा अधिक सावधानी से विनिय्-मित करना चाहिए। परन्तु ये उद्देश्य उनसे भिन्न होंगे जो कि आजकल माने जाते हैं। किसी विशेष दशा में सन्तान को सदाचार का परिएाम मानने के लिए यह ग्रावश्यक नहीं रहेगा कि किसी पादरी ने कुछ शब्दों का उच्चारए। किया है या किसी रजिस्टार ने एक विशेष दस्तावेज लिखी है। यह इसलिए कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे कृत्यों का बच्चों के स्वास्थ्य या उनकी बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है। भ्रावश्यक केवल यह समभा जायेगा कि पुरुष भ्रीर स्त्री का वह जोड़ा अपने आप में भ्रीर भ्रानुवंशिकता के कारण इतना ग्रण-सम्पन्न हो कि उनकी सन्तान वांछनीय हो सकती हो। जब विज्ञान म्राज की श्रपेक्षा ग्रधिक ग्रधिकारपूर्ण ढंग से इस प्रश्न पर ग्रपना निर्णय देने योग्य हो जायेगा, तो सम्भव है कि सुजनन के दृष्टिकोगा से समुदाय की नैतिक भावना ग्रधिक कड़ी हो जायेगी। जिन पुरुषों की ग्रानुत्रंशिकता सर्वोत्तम होगी, उनकी पिताभ्रों के रूप में बहुत मांग होगी, परन्तु दूसरे पुरुषों को प्रेमी के रूप में चाहे स्वीकार कर लिया जाये, वे पिता बनना चाहेंगे तो उन्हें ग्रस्वीकार कर दिया जायेगा। ग्राज तक विवाह की संस्था का रूप ऐसा रहा है कि इस प्रकार की योजनाएं मानवीय स्वभाव के विरुद्ध बनी रही हैं, जिसके कारएा सुजनन की

व्यावहारिक सम्भावनाएं बड़ी सीमित समभी जाती रहीं हैं। परन्तु यह सोचने का कोई कारण नहीं कि भविष्य में भी मानवीय स्वभाव वैसी ही बाबा बना रहेगा। यह इसलिए भी कि गर्भरोधकों के कारण सन्तानोत्पत्ति ग्रौर विना सन्तान के यौन सम्बन्ध के बीच एक दीवार ग्रा गयी है। सम्भव है कि इसीलिए भविष्य में पिताग्रों का ग्रपनी सन्तान के साथ वैसा व्यक्तिगत सम्बन्ध न रहे जैसा कि पहले रहा है। यदि संसार ग्राचारशास्त्र के सम्बन्ध में ग्रधिक वैज्ञानिक दृष्टि-कोण ग्रपना ले तो नैतिकतावादी विवाह को जितना गम्भीर समभते थे ग्रौर उदात्त सामाजिक महत्व देते थे, वह ग्रव केवल सन्तानोत्नत्ति को दिया जायेगा।

इस वात की आशा है कि यह सुजनन सम्बन्धी दृष्टिकोण—यद्यपि प्रारम्भ
में यह असाधारण रूप से वैज्ञानिक प्रवृति वाले लोगों के निजी आचार-शास्त्र के
रूप में होगा—अधिक विकसित होगा और अधिक लोगों में फैलेगा। हो सकता है
कि अन्ततोगत्वा यह कानून का रूप धारण कर ले, जो सम्भवतः यह होगा कि
वांछनीय माता-पिता को धन के रूप में पुरस्कृत किया जाये और जो अवांछनीय
हों उन्हें आधिक दण्ड दिए जायें।

इसमें सन्देह नहीं कि हमें यह विचार बुरा लगता है कि विज्ञान को हमारे व्यक्तिगत मनोवेगों में हस्तक्षेप करने दिया जाये। परन्तु यह हस्तक्षेप उससे कहीं कम होगा जो कि धर्म की ग्रोर से कई युग से होता ग्राया है ग्रौर जिसे हम सहन करते रहे हैं। संसार में विज्ञान ग्रभी नया नया है ग्रौर इसने वह ग्रधिकार प्राप्त नहीं किया जो कि परम्परा ग्रौर प्रारम्भिक प्रभावों के कारण हम में से बहुत से व्यक्तियों पर धर्म का है। परन्तु इसमें उतनी ही सत्ता प्राप्त करने की क्षमता है ग्रौर यह बात भी है कि लोग उसी प्रकार इसके ग्रागे भुकेंगे जिस प्रकार कि वे धार्मिक उपदेश के ग्रागे भुकते थे। यह तो सच है कि ग्राने वाली पीढ़ियों के कल्याण की प्रेरणा साधारण ग्रादमी को ग्रावेश के क्षणों में नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु यदि यह सकारात्मक नैतिकता का ग्रंग वन जाये जिस पर न केवल प्रशंसा ग्रौर निन्दा का प्रभाव हो बिल्क ग्राधिक पुरस्कार ग्रौर दण्ड भी लागू हों, तो यह ऐसी वात मानी जाने

लगेगी जिसकी उपेक्षा अच्छे आचार वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा। धमं तो इतिहास के प्रारम्भ से है परन्तु विज्ञान का अस्तित्व अधिकाधिक चार शताब्दियों से है। परन्तु जब विज्ञान पुराना पड़ जायेगा और श्रद्धास्पद बन जायेगा तो यह भी हमारे जीवन को उतना ही नियंत्रित करेगा जितना कि धमं करता है। में उस समय की भी कल्यना कर सकता हूँ जब कि मानवीय आत्मा की स्वतंत्रता चाहने वाले सभी व्यक्तियों को विज्ञान के जुल्म के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। फिर भी, यदि जुल्म होना ही है तो अच्छा है कि वह जुल्म विज्ञान का ही हो।

## व्यक्ति का कल्याण ग्रीर सेक्स

इस ग्रध्याय में मैं संक्षेत्र में उन उन वातों की पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ जोिक ज्यक्ति के सुख ग्रीर कल्याण पर रेक्स ग्रीर यौन नैतिकता के प्रभावों के सम्बन्ध में पिछले ग्रध्यायों में कही गयी हैं। इसके मामले में हमारा सम्बन्ध केवल जीवन के सिक्तिय सेक्स-काल या वास्तिविक यौन सम्बन्धों से नहीं है। यौन नैति-कता वाल्यावस्था, किशोरावस्था विक वृद्धावस्था में भी नाना प्रकार के प्रभाव डालती है ग्रीर परिस्थितियों के ग्रनुसार ये प्रभाव ग्रच्छे या बुरे होते हैं।

पारम्परिक नैतिकता का कार्य बाल्यास्या में ही प्रारम्भ हो जाता है, जबिक कह-निषेष लगा दिए जाते हैं। बच्चे को बहुत छोटी ग्रायु में ही कहा जाता है कि जब बड़े देख रहे हों तो ग्रपने शरीर के विशेष ग्रंगों को हाथ न लगाए। उससे कहा जाता है कि मल-मूत्र के त्याग की इच्छा हो तो उसे बहुत धीमे स्वर में प्रकट करना चाहिए ग्रीर मलमूत्र-के त्याग की किया ग्रकेले में सम्पन्न करना चाहिए। शरीर के कुछ ग्रंगों ग्रीर कियाग्रों में ग्रद्भुत विशेषता होती है, जिसे बच्चा सरलता से समक्त नहीं सकता। ग्रीर इस कारण वे उसके लिए रहस्य ग्रीर विशेष रुचि का विषय बन जाती हैं। कुछ बौद्धिक समस्याग्रों के बारे में— जैसे यह कि बच्चे कहां से ग्राते हैं—वच्चों को मन ही मन विचार करना पड़ता है; क्योंकि बड़े या तो वास्तिक जानकारी देने से कतराते हैं ग्रीर या ऐसी बातें बताते हैं जो स्पष्टतया कूठी होती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ग्रमी बूढ़े नहीं हैं, जिन्हें बचपन में ग्रपने शरीर का ग्रंग विशेष छूते देख कर कर बड़ी गम्भीरता से कहा गया था—"तुम्हें ऐसा करते देखने से तो तुम्हें मरा हुगा देखना ग्रधिक ग्रच्छा है!" मुक्ते यह कहते हुए खेद होता है कि ऐसी वातों का

बाद के जीवन में सदाचारी बनाने में वैसा प्रभाव नहीं हुम्रा जैसा कि परम्परा-निष्ठ नैतिकतावादी चाहते हैं। इस सम्वन्व में बहुवा घमकी से भी काम लिया जाता है। वच्चों को ग्रंडाकर्पण की धमकी देना सम्भवतः पहले जैसी सामान्य बात नहीं रही, परन्तु उसे यह डर दिखाना तो विल्कुल उंचित समभा जाता है कि वह पागल हो जायेगा। विलक न्यूयार्क राज्य में तो यदि वच्चे को बता दिया जाये कि खतरा नहीं है तो इस वात को ग्रवैय माना जाता है। इस प्रकार की दीक्षा का परिएाम यह होता है कि अधिकतर वालकों में शैशव काल से ही श्रपराध श्रीर डर की भावना रहने लगती है जिसका सम्बन्ध सेक्स के मामलों से है। यौन अपराध ग्रीर डर की भावना से सम्बन्ध इतना रूढ़ हो जाता है कि यह पूर्णतया या लगभग अचेतन मन में बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को वचपन की ऐसी कहानियों के प्रभाव से मुक्त समभते हैं, उनसे पूछताछ करके श्रांकड़े इकठ्टे किए जायें श्रीर यह देखा जाये कि वे श्रांधी-तूफान के समय भी पर-स्त्रीगमन करने के लिए क्या उतने ही तैयार होंगे जितने कि किसी और समय। मेरा विश्वाम है कि उनमें से नव्वे प्रतिशत मन् ही मन यह सोचते होंगे कि यदि उन्होंने ऐसे समय पर-स्त्रीगमन किया तो उन पर बिजली ट्र पड़ेगी।

पर-पीड़नरित और आत्म-पीड़नरित अपने सहज रूप में तो सामान्य होती है परन्तु ये हानिकारक रूप धारण कर लेती है तो केवल इसी कारण कि इनका सम्बन्ध यौन अपराध की भावना से होता है। आत्म-पीड़नरित में संलग्न पुरुष वह होता है जो सेवस के सम्बन्ध में अपने अपराध का अनुभव बड़ी तीवता से करता है। पर-पीड़नरित में संलग्न पुरुष वह होता है जो स्त्री के अपराध की अनुभूति मायाविनी के रूप में अधिक करता है। बाद के जीवन में इन प्रभावों से पता चलता है कि बचपन में नैतिक दीक्षा की अनावश्यक कड़ाई की कितनी गहरी छाप पड़ती है। बच्चों की शिक्षा और विशेषकर छोटे बच्चों के लालन-पालन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति इस विषय पर अधिक जागरूक हो रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश यह जागरूकता न्यायालयों में नहीं पहुँच पाई है।

बचपन और किशोरावस्था जीवन के ऐसे काल होते हैं जब कि खिलवाड़,

शरारतें ग्रीर निषिद्ध काम सहज ग्रीर स्वाभाविक कियाएं हैं ग्रीर तव तक उन्हें खेदजनक नहीं माना जाता जब तक कि ये सीमा से आगे न बढ़ जायें। परन्तु वयस्क लोग यौन निपेशों के उल्लंघन को अन्य नियमों के उल्लंघन से अलग . मानते हैं ग्रीर इसलिए बच्चा यह समभता है कि ये उल्लंघन बिल्क्न भिन्न श्रेगी के हैं। यदि वच्चा रसोईवर की अल्मारी से फल चुरा ले तो आप खीभ **उ**ठेंगे श्रीर श्रीर बच्चे को डांट पिलाएंगे, परन्तु श्राप के मन में नैतिक जुगुप्सा नहीं जागेगी भ्रीर भ्राप बच्चे पर यह प्रकट नहीं करेंगे कि कोई वहुत बुरी वात हो गयी है। परन्तु, इसके विपरीत, यदि आप पुराने ढंग के व्यक्ति हैं और वच्चे को हस्तमैयन करते देख लेते हैं तो आप की प्रावाज में ऐसा पुट होगा जैसा फिर किसी और प्रसंग में उसे सुनने को नहीं मिलेगा। इस पुट के कारए। उसके मन में घोर आतंक वैठ जायेगा । यह आतंक इस कारण और भी अधिक होगा. नयोंकि शोयद बच्चा उस व्यवहार से अपने को रोक पाना असम्भव समभता है, जिसके कारए। आपने उसकी भर्त्सना की है। वच्चा आपकी गम्भीरता से प्रभावित होकर इस बात में दढ़ विश्वास करने लगता है कि हम्तमैथुन उतना ही बुरा है जितना कि ग्राप कह रहे हैं। परन्तु फिर भी वह हस्तमैयुन करता ही जाता है। इस प्रकार एक ऐसी विकृति की नींव पड़ जाती है, जो सम्भवतः श्राजीवन रहती है। वाल्यावस्था से ही वह अपने को पापी समभने लगता है। जल्दी ही छिप कर पाप करना सीख जाना है श्रीर इस बात से उसे तिनक सांत्वना मिलती है कि उसके पाप का किसी को ज्ञान नहीं है। अत्यधिक दु:खी होने के कारए। वह उन लोगों को दण्ड देकर जो अपना वैसा ही अपराध छिपाने में उसकी अपेक्षा कम सफल रहे हों, संसार से प्रतिशोध लेना चाहता है। बचपन से ही उसे छल की आदत पड़ जाती है और बड़े होने पर उसे छल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार माता-पिता की सदाचारी बनाने - जिसे वह सदाचार समभने हैं - की गलत चेष्टा के कारए। वह विकृतिशील, अन्तर्मुखी होंगी श्रीर उत्पीड़क बन जाता है।

वच्चों के जीवन पर अपराध, लज्जा और भय का प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए। उन्हें प्रसन्न, हंसमुख और सहज स्वभाव वाले होना चाहिए। उन्हें अपने

श्रावेगों से श्रातंकित नहीं रहना चाहिए। श्रीर उन्हें प्राकृतिक तथ्यों की खीज से डर नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने सहजवृत्तिमूलक जीवन को अंबकार में नहीं छिपा लेना चाहिए। उन्हें अपने उन आवेगों को अचेतन के गढ़े में नहीं डाल देना चाहिए जिन्हें वे भरसक प्रयत्न करके भी समाप्त नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर स्पष्टवादी हों, बौद्धिक दृष्टि से ईमान-दार हों, कार्य में ऊर्जाशाल ग्रौर चिन्तन में सहिष्णु हों, तो हमें प्रारम्भ से ही उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि ये सद्गरिणाम सम्भव हो सकें। शिक्षा को बहुत कुछ ऐसा माना गया है जैसे कि भालुपों को नाचना सिवाना। सभी जानते हैं कि भालुपों को नाचना कैसे सिखाया जाता है। उन्हें गरम फ़र्श पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारए। वे नाचने पर विवश हो जाते हैं क्योंकि न नाचें तो उनके पैरों के तलुए जल जायें। इसके साथ ही साथ एक धुन वजाई जाती है। कुछ समय के बाद गरम फ़र्श की आवश्यकता नहीं रहतीं क्यों कि वे धुन के साथ-साथ ही नाचने लगते हैं। यही वात वच्चों के लिए भी ठीक है। वच्चे को श्रपनी कामेन्द्रिय का ज्ञान होता है तो वयस्क लोग उसे डांटने लगते हैं। अन्ततोगत्वा स्थिति यह हो जाती है कि कामेन्द्रिय की चेतना मात्र से ही उसे उनकी डांट का ध्यान ग्रा जाता है ग्रीर वह उस डांट के ग्रनु-कुल ही श्राचरएा करने लगता है। इस प्रकार स्वस्थ या सुखी यौन जीवन की सम्भावना ही नष्ट हो जाती है।

ग्रगले ग्रवस्थान, ग्रथांत् किशोरावस्था में, सेक्स के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण के कारण, उससे कहीं ग्रधिक दुःख उठाना पड़ता है, जितना कि बचपन
में उठाना पड़ता था। बहुत से लड़कों को ठीक-ठीक पता ही नहीं चलता कि
उन्हें क्या हो रहा है ग्रीर जब पहली बार उन्हें स्वप्नदोष होता है तो वे भयभीत हो जाते हैं। वे ग्रपने में उन्हीं मनोवेगों को पाते हैं जिनके सम्बन्ध में उन्हें
कहा गया था कि ये बहुत बुरे हैं। ये मनोवेग इतने उग्र होते हैं कि दिन-रात उनके
मन पर छाए रहते हैं। ग्रच्छे ढंग के लड़के में, इनके साथ ही साथ, सौन्दर्य
ग्रीर काव्य ग्रीर ग्रादर्श प्रेम—जिसे सेक्स से ग्रलग माना जाता है—के सम्बन्ध
में ग्रत्यधिक ग्रादर्शवादी ढंग के मनोवेग होते हैं। ईसाई शिक्षा में मैनिकीवाद

(यह सिद्धान्त कि ईश्वर की तरह शैतान भी शाश्वत है) के तत्व होने के कारण हम लोगों में किशोरावस्या के श्रादर्शवाद श्रीर यौन मनोवेगों के एक दूसरे से श्रलग रहने की प्रवृत्ति होती है विल्क उनका परस्पर संघर्ष भी चलता रहता है। यहां मैं श्रपने एक बौद्धिक मित्र का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसने स्वीकार किया था कि—'में समभता हूँ कि मेरी किशोरावस्था भी साधारण लोगों के समान ही बीती श्रीर इसमें यह श्रलगाव प्रचुर मात्रा में था। मैं दिन में घन्टों तक शैंले को पढ़ता रहता था श्रीर उसकी निम्नलिखित पंक्तियों के भाव प्रवाह में वह जाता था:

शलभ तारिका पर श्रासकत है श्रोर रजनी दिनकर की प्रतीका में है।

उसके बाद में अचानक भावना के उस शिखर से गिर पड़ता था और छिप॰ कर, कपड़े बदलने में लगी नौकरानी की एक भनक देखने की चेष्टा करता था। इस दूसरे मनोवेग से मुभे बड़ी लज्जा आती थी। पहले मनोवेग में भी निस्सन्देह मूर्खता का पुट था, क्योंकि इसमें निहित आदर्शवाद सेक्स से मूर्खतापूर्ण डर का ही दूसरा पहलू था।"

जैसा कि सभी जानते हैं, किशोरावस्था ऐसा काल है जब कि स्नायिक विकार बहुवा होते हैं; ग्रीर बहुत से व्यक्ति जो ग्रन्थथा बहुत संतुलित रहते हैं इस ग्रवस्था में विल्कुल विपरीत ग्राचरण करते हैं। मिस मीड ने ग्रपनी पुस्तक किंग ग्रांफ एज इन समोग्रा में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि उस द्वीप में किशोरावस्था के विकार देखने को नहीं मिलते ग्रीर इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि वहां पर सेक्स के सम्बन्ध में पूरी स्वतन्त्रता है। यह सच है कि मिशनिरयों की कार्यवाहियों के कारण यह स्वतन्त्रता कुछ कम हो रही है। मिस मीड ने जिन लड़कियों से पूछताछ की, उनमें से कुछ मिशनरी के घर में रहती थीं ग्रीर वे किशोरावस्था में हस्तमैंथन या समलिंग व्यभिचार का सहारा लेती थीं, परन्तु जो बाहर रहती थीं वे लड़कों के साथ भी मैंथन करती थीं। इस सम्बन्ध में, हमारे लड़कों के सुप्रसिद्ध स्कूल भी समोग्रा के मिशनरी के घर से

१. ५छ १५७ ।

ग्रधिक भिन्न नहीं हैं, परन्तु जो व्यवहार समोग्रा में हानिरहित है, उसका मनो-वैज्ञानिक प्रभाव इंगलैंण्ड के स्कूल के लड़के पर बहुत हानिकारक हो सकता है। इसका कारण यह है कि सम्भवतः वह हृदय से पम्परानिष्ठ शिक्षा का ग्रादर करता है जब कि समोग्रा में यह माना जाता है कि मिशनरी तो ग्रद्भुत पसन्द रखने वाला गोरा श्रादमी है, जिसे प्रसन्न करने के लिए उसकी बात माननी ही चाहिए।

श्रिधिकतर युवकों को वयस्कता के प्रारम्भिक काल में सेक्स के सम्बन्ध में धनावश्यक प्रकार के कष्ट भ्रौर कठिनाइयां उठानी पड़ती है। यदि कोई युवक ब्रह्मचारी रहता है, तो श्रात्म संयम की कठिनाई के कारण वह सम्भवत: भीर बन जाता है श्रीर उसके मन में श्रन्तर्वाधा उत्पन्न हो जाती है। परिगाम यह होता है कि विवाह कर लेने पर भी वह कई वर्ष से चले झा रहे ग्रात्म संयम को तोड़ नहीं पाता । हां, वर्बर ढंग से श्रीर श्रचानक भले ही वह संयम को तोड़ सके जिसके कारण वह प्रेमी के रूप में ग्रसफल रहता है भीर ग्रपनी पत्नी को सन्तोष नहीं दे पाता । यदि वह वेश्याग्रों के पास जाने लगे तो प्रेम के शारीरिक भीर श्रादर्शवादी पहलुश्रों का श्रलगाव, जो किशोरावस्था में प्रारम्भ होता है, स्थायी वन जाता है, जिसका परिग्णाम यह होता है कि स्त्रियों के साथ उसके सम्बन्ध सदा के लिए या तो आध्यात्मिक होते हैं श्रीर या ऐसे जिन्हें वह पतन का हेतु मानता है। इसके अतिरिक्त उसे रितरोग होने का बहुत बड़ा जोखिम रहता है । यदि अपने वर्ग की लड़िक्यों के साथ उसके सम्बन्ध हो जायें, तो उसे हानि तो कम होती है लेकिन फिर भी उन्हें छिपाएं रखने की आवश्यकता हानिकारक होती है ग्रौर स्थायी सम्बन्धों के विकास में बाधी डालती है । कुछ तो पाखंड के कारए। भीर कुछ इस विश्वास के कारए। कि विवाह के तुरन्त बाद बच्चे होने चाहिएं, पुरुषों के लिए उठती जवानी में विवाह करना कठिन होता है। इसके भ्रतिरिक्त जहां तलाक़ कठिन हो, वहां जल्दी विवाह करने में बड़े जोखिम रहते हैं क्योंकि जो दो व्यक्ति बीस वर्ष की आयु में एक दूसरे के अनु-रूप होते हैं, उनके तीस वर्ष की ग्रायु में भी अनुरूप रहने की ग्राशा नहीं होती। कुछ लोगों के लिए एक साथी के साथ स्थायी सम्बन्ध रखना तब तक कठिन

रहता है जब तक कि वे भिन्त-भिन्न लोगों के साथ सम्बन्धों का अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते। यदि सेक्स के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकीण विवेकशील हो, तो हम आशा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के छात्र अस्थायों तौर पर विवाह कर लें परन्तु सन्तान उत्पन्न न करें। इस प्रकार के वे सेक्स की मनोग्रस्ति से स्वतंत्र हो जायेंगे, जो कि आजकल उनके कार्य में वड़ी बाधा डालती है। उन्हें दूसरे. लिंग के सम्बन्ध में वह अनुभव प्राप्त हो जायेगा जो कि विवाह के बाद वस्वे पैदा करने के गम्भीर सम्बन्ध के लिए आवश्यक है। और वे छल, छिपाव और रोग लग जाने के भय के विना प्रेम का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे जो कि आजकल युक्कों के जीवन को विपायत कर देते हैं।

स्त्रियों की उस बहुत बड़ी संख्या के लिए, जो कि ग्राज की परिस्थितियों में म्राजीवन म्रविवाहित रहने पर विवश होती है, पारम्परिक नैतिकता कप्टप्रद है श्रीर श्रधिकतर दशायों में हानिकर भी है। मैं ऐसी श्रविवाहित स्त्रियों को जानता हूँ - जैसा कि हम सभी जानते है - जो पारम्परिक नैतिकता के दृष्टि-कोएा से सदाचारिएगी थीं श्रीर जिनकी प्रत्येक सम्भव दृष्टिकोएा से प्रशंसा की जानी चाहिये। परन्तु मै समभता हुँ कि सभी श्रविवाहित स्त्रियां ऐसी नहीं होतीं। जिस स्त्री को सेक्स का कोई ग्रनुभव नहीं हुग्रा ग्रीर जिसने ग्रपना सतीत्व बनाए रखने को बहुत महत्व दिया है, वह नकारात्मक प्रतिकिया में लगी रही है, जिसमें डर का पुट है और जिसके कारण वह सामन्यतया भीरु हो गयी है। परन्तु इसके साथ ही साथ सहजवत्तिमूनक अचेतन ईव्यों ने उसके मन में सामान्य लोगों के प्रति ग्रननुमोदन का भाव भर दिया है ग्रीर इस इच्छा को जन्म दिया है कि उन लोगों को दण्ड दे जिन्होंने वे सब सुख उठाए है जिनसे वह वंचित रहा है। देर तक कौमार्य के साथ-साथ बहुधा बौद्धिक भीरुता भी श्राती है। विलक मेरा विचार तो यह है कि स्त्रियों में जहां तक वौद्धिक हीनता है, उसका मुरूप कारण यह है कि सेक्स के डर के कारण उनकी जिज्ञासा क ठित हो जाती है। जो स्त्रियां ग्रपने लिए 'ग्रसाधारएा' प्रकार का पति नहीं ढूंढ सकतीं ग्रीर ग्राजीवन कुमारी रहती है उनके दु:ख ग्रीर जीवन के ग्रपव्यय का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। विवाह की संस्था के प्रारम्भ के काल में

इस स्थित की कल्पना ही नहीं की गयी थी जिसमें उपरोक्त वार्ते ग्रिनिवार्य हैं क्यों कि उन दिनों में स्त्रियों ग्रीर पुरुषों की संख्या लगभग वरावर-वरावर थी। इसमें सन्देह नहीं कि बहुन से देशों में स्त्रियों का वाहुन्य बड़ी गम्भीर वात है जिसके ग्राधं र पर यह उचित जान पड़ता है कि परम्परानिष्ठ नैं तिक ग्राचार संहिता में परिवर्त्तन किया ज'ये।

सेक्स के निकास का एक हो साधन विवाह है जिसे परम्परा ने सहन कियां है परन्तु इस सन्वन्य में भी ग्राचार संहिता बड़ी ग्रनम्य है । वचपन में पड़ी मानसिक ग्रंथियों, वेश्याग्रों के साथ पुरुषों के ग्रनुभवों, युवतियों का सतीत्व वनाए रखने के लिए उनके मन में सेक्स के प्रति उत्पन्न की गयी अरुचि म्रादि वातें ऐसी हैं जो विवाह को सुखी नहीं होने देतीं। जिस युवती का लालन-पालन ठीक हुप्रा हो, ग्रीर यदि उसके यौन मनोवेग उग्र हों तो वह प्रेमोपसेवन काल में किसी पुरुप के साथ अनुरूपता और केवन मात्र यौन आकर्पण में भेद नहीं कर सकती । सम्भव है कि वह उस पहले पुरुप से ही विवाह कर ले जो उसके मनमें कामवासना जगा देता है श्रीर सेक्स की भूख मिट जाने पर जब उसे पता चले कि वह पुरुष उसके अनुरूप नहीं है तो बहुत देर हो चुकी हो। उन दोनों की शिक्षा-दीक्षा में इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि वह आवश्यकता से श्रधिक भीरु वन जाती है श्रौर पुरुष यौन किया में जल्दबाजी से काम, लेता है। दोनीं में से किसी को भी सेवस-सम्बन्धी मामलों का वह ज्ञान नहीं है जो कि होना चाहिए भीर बहुधा ऐसा होता है कि प्रारम्भिक श्रसफलताओं के कारएा, जो इस श्रज्ञान के फलस्वरूप होती है, विवाह सेक्स की दृष्टि से दोनों के लिए सदा असन्तोष-प्रद बना रहता है। श्रीर फिर मानसिक ग्रीर शारीरिक सांहचर्य कठिन वन जाता है। स्त्री को सेक्स के मामलों के सम्बन्ध में ग्रवाध रूप से विचार प्रकट करने की आदत नहीं होती। पुरुष को भी अन्य पुरुष और वेश्याओं को छोड़ और किसी के साथ ऐसी बातें अवाध रूप से करने की आदत नहीं होती। वे अपने पारस्परिक जीवन के इस निकटतम और सारभूत सम्बन्व में लजाते हैं, वेढंगी कियाएं करते हैं, बल्कि बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। पत्नी सम्भवतः सन्तुष्ट नहीं हो पाती और जागती रहती है; उसे पता नहीं होता कि उसे किसवात की

म्रावश्यकता है। पुरुष के मन में सम्भवतः क्षरा भर के लिए यह विचार म्राता है कि पत्नी की तुलना में तो वेश्याएं ही म्रात्मसमर्पण में म्रधिक उदार होती हैं, परन्तु वह इस विचार का बहिष्कार कर देता है। धीरे-धीरे यह विचार जड़ पकड़ जाता है। वह पत्नी की रुखाई का बुरा मान जाता है परन्तु उत्ती समय पत्नी स्वयं कष्ट उठा रही होती है क्यों कि पति को यह मानूम नहीं होता कि वह उसे कैंसे उद्दीप्त करे। ये सारा कष्ट इसलिए होता है कि हम इस विषय पर चुप्पी साध लेते हैं भौर शिष्टता वनाए रखते हैं।

तो इन सब बातों के कारएा शैशव से किशोरावस्था ग्रीर वहां से युवायस्था श्रीर विवाह तक बल्कि उसके बाद भी पुरानी नैतिकता प्रेम को विपाक्त बना र देती है; उसमें निराशा, भय श्रीर पारस्परिक विभ्रम, पश्चाताप श्रीर स्नाय-विक बोभ को जन्म देती है। इसलिए सेक्स का शारीरिक मनीवेग ग्रीर ग्रादर्श प्रेम का ब्राघ्यात्मिक मनोवेग एक दूसरे से ब्रलग हो जाते हैं। पहला मनोवेग पाशविक बन जाता है और दूसरा निष्फत्त । जीवन विताने का यह ढंग तो नहीं है । शारीरिक ग्रीर ग्राघ्यात्मिक स्वभाव परस्पर संघर्षशील नहीं होने चाहियें । इन दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारएा वे एक दूसरे से मेल न खाते हों श्रीर इनमें से कोई एक भी दूसरे के साथ मिले बिना फलीभूत नहीं हो सकता। पुरुष ग्रीर स्त्री का प्रेम अपने उदात्त रूप में निर्वाध ग्रीर निर्भग होता है, जिसमें धारीरिक ग्रीर मानसिक तत्व वरावर ग्रनुगत में होते हैं। इसको इस कारण श्रादर्श मानने का भय नहीं होता कि इसका आधार शारीरिक है और शारीरिक श्राघार से इस कारण डर नहीं लगता कि इतसे उसे ग्रादर्श मानने में वाधा पड़ेगी। प्रेम के वृक्ष की जड़ें पाताल में होनी चाहिये लेकिन उनकी शाखाएं स्वर्ग क्षक पहुँचनी चाहिएँ। परन्तु जब तक प्रेम के चारों ग्रोर रूढ़ निपेबों, ग्रंध-विश्वास पर श्राधारित श्रातंकों श्रौर निन्दा के वचनों तथा जुगुप्सा से जनितः चूप्पी की बाड़ लगी रहेगी, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता और न यह फूल-फल सकता है। पुरुष ग्रीर स्त्री का प्रेम तथा माता-पिता ग्रीर वच्चों का प्रेम हमारे नावात्मक जीवन के दो प्रमुख तत्व है। परम्परानिष्ठ नैतिकता ने स्त्री-पुरुष के प्रेम को नीचे गिरा दिया है, परन्तु बच्चों के प्रति माता-पिता के

प्रेम को ऊंचा उठाने का ढोंग किया है। सच तो यह है कि बच्चों के प्रति मातापिता के प्रेम को हानि इसलिए पहुँची है कि माता ग्रीर पिता के परस्पर प्रेम
को नीचे गिरा दिया गया है। जो बच्चे सुखी ग्रीर फलदायक सम्बन्ध के परिगाम हैं, उनके माता-पिता उनसे ग्रधिक स्वस्थ ग्रीर सुदृढ़, प्रकृति के ग्रधिक
प्रमुकूल, सरल, प्रत्यक्ष ग्रीर सहज ग्रीर फिर भी ग्रधिक स्वार्थहीन ग्रीर फलदायो प्रेम कर सकते हैं, बजाय उन बच्चों के माता-पिता के जो ग्रतृष्त ग्रीर
श्रसन्तुष्ट हैं। ग्रीर जो उस प्यार का दुकड़ा पाने के लिए तरसते हैं जो उन्हें विवाह
में प्राप्त नहीं हुग्रा ग्रीर इस प्रकार वे बच्चों की मनोवृत्ति विगाड़ देते हैं ग्रीर
ग्रगली पीढ़ी के लिए भी ऐसे ही कप्टों की नींव डाल देते हैं। प्रेम से डरना
जीवन से डरने के समान है ग्रीर जो लोग जीवन से डरते हैं वे तीन-चौथाई
तो पहले ही मर चुके हैं।

0

**4 6 6** 

## मानवीय मूलयों में सेक्स का स्थान

सेक्स सम्बन्धी विषयों पर लिखने वाले लेख क के लिए यह भय रहता है कि जिन लोगों के विचार में ऐसे विषयों की चर्चा नहीं जानी चाहिए, वे यह सोचेंगे कि लेखक पर तो इस विषय का भूत सवार है। यह समभा जाता है कि जब तक उसे इस विषय में इसके महत्व के अनुपात से कहीं अधिक रुचि न हो वह उचित-अनुचित की कड़ी भावना वाले और कामुक लोगों की निन्दा का पात्र वनने का जोखिन नहीं उठाएगा । परन्तु यह विचार उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में ग्राता है जो पर-म्परानिष्ठ ग्राचार शास्त्र में परिवर्तन करना चाहते हैं। उन लोगों को यौन मनो-ग्रस्ति का शिकार नहीं समभा जाता जो कि वेश्याग्रों के उत्पीड़न की ग्रपीलें करते हैं, स्त्रियों को वेश्या बनाने के कय-विकय के विरुद्ध नाम मात्र के कानून पास कराते है, परन्तु जो वास्तव में विना विवाह के, स्वेच्छा से किए गर शिष्ट सम्बन्धों के विरुद्ध होते हैं; ऊंचे-ऊंचे स्कर्ट पहनने ग्रौर लिपिस्टिक का प्रयोग करने के कारए। स्त्रियों की निन्दा करते हैं ; ग्रौर समुद्रतट पर देखते फिरते हैं कि कहीं किसी ने नहाने के ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रखे, जिनमें से उसका शरीर दीखता हो। परन्तु फिर भी सच तो यह है कि ग्रधिक यौन स्वतन्त्रता का पक्ष लेने वाले लेखकों की तुलना में इन लोगों में यौन मनोग्रस्ति ज्यादा होती है। उग्र नैतिकता साधारएतया वासनामुलक भावनामों के विरुद्ध प्रक्रिया मात्र होती है श्रीर जो व्यक्ति इसकी बात करता है उसके मन में श्रश्लील विचार भरे होते है-ये विचार इस कारएा अश्लील नहीं होते कि इनका सम्बन्ध सेक्स से होता है बिलक इस कारएा कि नैतिकता ने सोचने वाले को इस विषय पर स्वच्छ ग्रौर स्वस्थ ढंग से सोचने योग्य नहीं रहने दिया। में चर्च के इस विचार से तो सहमत हूँ कि यौन विषयक

मनोग्रस्ति बुरी वात है परन्तु उससे इस वात में सहमत नहीं हूँ कि इस बुराई को राकने के सर्वोत्तम उपाय क्या है। सेन्ट एन्टोनी यौन मनोग्रस्ति के लिए बदनाम थे; सम्भवतः उनसे बड़ा लम्पट ग्राजतक नहीं हुग्रा! में उनके बाद के उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि मुक्ते डर है कि कहीं इसका बुरा न मान लिया जाये। खाने-पीने के समान सेक्स भी एक नैसींगक ग्रावश्यकता है। हम पेटू ग्रीर मिंदरी-न्मादी व्यक्तियों की निन्दा इसलिए करते हैं कि जिस रुचि का जीवन में उपयुक्त स्थान है, वह उनके विचारों ग्रीर भावनाग्रों पर बहुत बुरी तरह छा जाती है। परन्तु जो व्यक्ति भोजन की उचित मात्रा खाकर उसका स्वस्थ ग्रीर सामान्य ग्रानन्द पा सकता हो, उसकी निन्दा हम नहीं करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तपस्वयों ने ऐसा किया है ग्रीर उनका मत यह रहा है कि व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो; परन्तु साधारण लोगों का यह विचार नहीं है ग्रीर इसलिए इसकी उपेक्षा की जा सकती है। प्यूरिटन सेक्स के सुख से बचने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे ग्रीर इसलिए वे पहले ग्रुग के लोगों की ग्रपेक्षा भोजन के सुख के प्रति ग्रिधक सजग थे। सत्रहवीं शताब्दी में प्यूरिटन टनवाद के एक ग्रालोचक ने कहा है:

आनन्दमय रातें विताना चाहते हो और षट्रस भोजन के इच्छुक हो तो, सन्तों के साथ भोजन करो और सब पापिओं के साथ सोओ ।"

इससे प्रकट होता है कि प्यूरिटन हमारे मानवीय स्वभाव के भौतिक तत्व को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुए क्योंकि सेक्स से उन्होंने जो कुछ छीना वह पैटूपने में जोड़ दिया। कैथॉलिक चर्च ने पेटूपने को सात घातक पापों में से एक माना है और दाँते ने पेटुग्रों को नर्क के एक गहरे गर्त में रखा है। परन्तु यह बड़ा ग्रस्पच्ट-सा पाप है क्योंकि यह कहना कठिन है कि भोजन के प्रति समृचित रुचि कहां समाप्त होती है ग्रीर ग्रपराध कहां से प्रारम्भ होता है। क्या प्रत्येक उस वस्तु को खाना बुरा है, जो पौष्टिक नहीं है। यदि यह सच है तो नमक लगा प्रत्येक बादाम खाकर हम पाप के भागी बनते हैं। परन्तु ऐसे विचार पुराने हो चुके हैं। किसी पेटू व्यक्ति को देखें तो हम जान जाते हैं कि यह पेटू है ग्रीर यद्यपि हम उसे तिनक पृिण्ति समभते हों, पर उसकी कठोर निन्दा नहीं कि जाती । इस बात के होते हुए भी, उन लोगों में—जिन्हें किसी वस्तु का अभाव न रहा हो—ऐसे लोग विरल ही होते हैं जिनके मन में भोजन की अनुचित मनोग्रस्ति रहती हो । अधिकतर लोग भोजन कर चुकने पर अन्य वातों में लग जाते हैं और अगले भोजन के समय तक खाने-पीने की चिन्ता नहीं करते। परन्तु इसके विपरीत, जिन लोगों ने संयमवाद की नीति अपनाकर न्यूनतम भोजन को छोड़ खाने-पीने की श्रीर सभी वस्तुग्रों से अपने को को वंचित रखा हो, उनके मन में भोजोत्सवों की ही कल्पना रहती है या सपनों में राक्षसों को रसीले फलों को ले जाते देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने वाले खोजी रास्ता भूलकर किसी स्थान पर फंस जायें और उन्हें व्हेल मछली की चर्वी के अतिरिक्त कुछ भी ख.ने को न मिले तो वे यह सोचते रहते हैं कि अपने नगर में लौटकर वे काल्टेन होटल में कैसा बढ़िया भोजन करेंगे।

इन तथ्यों से पता चलता है कि यदि सेक्स को मनोग्रस्ति नहीं बनाना है तो नैतिकतावादियों का चाहिए कि उसे ठीक वैसा ही समभों जैसा कि भोजन को समभा जाने लगा है न कि वैसा जैसा कि यूनान में स्थित नगर थेवे के तपस्वी भोजन को समभते थे। खाने-पीने भी तरह सेक्स भी नैपींगक मानवीय ग्रा-वश्यकता है। यह सच है कि लोग इसके विना जीवित रह सकते हैं, खाने-पीने के बिना नहीं। परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से सेक्स की इच्छा विल्कुल वैसी ही है जैसी कि खाने-पीने की इच्छा। निग्रह के कारण यह बहुधा बहुत वढ़ जाती है ग्रीर सन्तोष पाकर अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यह अविलम्बनीय ग्रावश्यकता है ग्रीर इसके कारण वाकी सारा संसार ग्रापकी दृष्टि से ग्रीभल हो जाता है। उस समय तो वाकी सभी रुचियाँ लुप्त हो जाती हैं ग्रीर इसके कारण व्यक्ति ऐसे काम कर वैठता है जो बाद में उसे उन्मादपूर्ण लगते हैं। ग्रीर फिर जैसे कि खान-पान में होता है, निषेव इस इच्छा को भी उद्दीप्त कर देता है। मेंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो प्रातः कालीन भोजन के समय सेब खाने से इनकार कर देते हैं ग्रीर उसके बाद वाग में जाकर सेव चुराते हैं। यद्यपि प्रातः भोजन के समय दिए जाने वाले सेव पके हुए होते हैं, लेकिन बाग के

कच्चे सेव उन्हें पसन्द श्राते हैं। मैं समक्तता हूँ कि इस वात की सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धनाढ्य अमेरिकनों में मद्यपान की इच्छा बीस वर्ष पहले की अपेक्षा ग्राज ग्रधिक तीव्र है। उसी प्रकार ईसाई शिक्षा ग्रीर धर्मा-धिकारियों ने सेक्स में रुचि को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इसितए जो पीढ़ी पार-म्परिक शिक्षा में विश्वास करना छोड़ देगी इसमें उस पीढ़ी की अपेक्षा कहीं श्रधिक यौन स्वच्छन्दता होगी, जिसके सेक्स-सम्बन्बी विचारों पर ग्रन्ब-विश्वास पर ग्राधारित शिक्षा का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। सेक्स के सम्बन्ध में ग्रत्यधिक मनोग्रस्ति से यदि कोई परित्राण है तो स्वतन्त्रता में, परन्तु स्वतन्त्रता का भी यह प्रभाव तव तक नहीं होगा जब तक कि यह स्वतन्त्रता स्वभाव का ही ग्रंग न वन जाये ग्रीर यौन विषयों के सम्बन्ध में विवेकशील शिक्षा स्वतन्त्रता से न दी जाये। परन्तु में इस वात को यथासम्भव जोर देकर दोह-राना चाहता हैं कि इस विषय में अत्यधिक उलभे रहना बुरा है और मैं सम-भता हूँ कि यह बुराई, ग्राजकल विशेषकर ग्रमेरिका में, वहुत प्रचलित है जहां कि कठोर नैतिकतावादियों में यह बड़े उग्र रूप में दिखाई देती है; लोग उन लोगों के सम्बन्ध में भूठी वातों पर विश्वास करके इसका प्रमाण देते हैं जिन्हें कि वे अपना विरोधी समभते हैं। पेटू, लम्पट ग्रौर तपस्वी सभी अपने श्राप में मग्न व्यक्ति हैं, जिनका क्षितिज उनकी इच्छाग्रों के श्रनुसार सीमित है-या इस कारएा कि वे इच्छाग्रों की पूर्ति करते हैं ग्रौर या इसलिए कि वे परि-त्याग करते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर और मन दोनों स्वस्थ है, वह अपनी सारी रुचि ग्रपने पर ही केन्द्रित नहीं रखेगा। वह संसार की ग्रोर दृष्टिपात करेगा भीर उसे ऐसी वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी जोकि उसके घ्यान की पात्र है। अपने आप में ही मान रहना सम्यता-रहित मानव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है जैसा कि कुछ लोग समकते हैं। यह एक रोग है जो लगभग सदा ही इस कारण होता है कि नैसर्गिक ग्रावेग किसी सीमा तक कुण्ठित रहे हैं। लम्पट, जोकि यौन इच्छा की पूर्ति की कल्पना में मस्त रहता है, साधारणतया इसी कारण इस कल्पना में मस्त रहता है कि वह किसी वस्तु से वंचित रहा है, विल्कुल वैसे ही जैसे कि खाद्यान्न का संग्रह वही व्यवित करता है, जिसे दुभिक्ष या निर्धनता का सामना

करना पड़ा हो। स्त्रियाँ ग्रीर पुरुष स्वस्थ ग्रीर वहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले तभी वन सकते हैं जब कि उनके नैय्याक ग्रावेग कुँठित न किए जायें विलक्ष सुखी जीवन के लिए ग्रावश्यक ग्रावेगों का समान ग्रीर संतुलित विकास किया जाये।

मैं यह नहीं कह रहा कि सेक्स के सम्बन्ध में कोई नैतिकता या ग्रात्मनिग्रह नहीं होना चाहिए या उससे श्रधिक नहीं होना चाहिए जितना कि भोजन के सम्बन्ध में है। भोजन के सम्बन्ध में तीन प्रकार के निग्रह है: कानून के, शिष्टा-चार के थ्रौर स्वास्थ्य के। हम इस बात को बुरा समभने हैं कि हम भोजन चुराएं, इकट्ठे खाने बैठें तो अपने हिस्से से अधिक खा लें या उसे ऐसे ढंग से खाएं िक वीमार पड़ने का भय हो। सेक्स के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार के निग्रह आवश्यक है। परन्तु इस मामले में वे ग्रधिक जटिल है ग्रौर उनके लिए ग्रधिक म्रात्मसंयम की मावरथकता है। भौर फिर चूंकि किसी मानव को यह नहीं समभना चाहिए कि दूसरे की सम्पत्ति में उसका भी हिस्सा है, पर-स्त्रीगमन नहीं वरन् बलात्कार चोरी करने के सदृश है, जिसे कानून द्वारा प्रत्यक्षतः निषिद्ध बना देना चाहिए। स्वास्थ्य के वारे में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका सम्बन्ध लग-भग पूरी तरह रितरोग से है श्रीर इस विषय की चर्चा हम वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में कर चुके हैं। यह स्पष्ट है कि इस बुराई को रोकने का उपाय चिकित्सा के साथ-साथ यह है कि वेश्याओं की वृत्ति को कम कर दिया जाये ग्रीर वेश्यावृत्ति को कम करने का उपाय यह है कि युवक-युवतियों को अधिक स्वतन्त्रता हो जो कि हाल ही के वर्षों में बढ़ भी रही है।

सेवस के सम्बन्ध में सर्वतोमुखी आचारशास्त्र में सेवस को नैसर्गिक क्षुधा-मात्र श्रीर जोखिम का सम्भाष्य स्रोत मात्र नहीं माना जा सकता। इन दोनों दृष्टिकोगों का महत्व है। परन्तु उनसे भी श्रधिक महत्व इस वात का है कि सेवस का सम्बन्ध मानवीय जीवन की कुछ सर्वोत्तम वातों से है। इनमें तीन बात सर्वोपरि दिखाई पड़ती है: काव्य प्रेम, सुखी विवाह, श्रीर कला। काव्य प्रेम श्रीर विवाह की वात हम पहले ही कर चुके हैं। बहुत से व्यक्ति समभते हैं कि सेवस श्रीर कला का कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु श्राज इस विचार के मानने वालों की संख्या पहले की श्रपेक्षा बहुत कम हो गयी है। यह वात

समुचित रूप से स्पष्ट है कि सुन्दर कृति के प्रत्येक ग्रावेग का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध प्रेमोपसेवन से होता है। यह ग्रावश्यक नहीं कि यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप में हो, परन्तु यह होता वड़ा गहरा है। यीन मनोवेग कलात्मक ग्रभि-व्यक्ति की ग्रोर ग्रग्रसर हो इसके लिए कुछ जरूरी शर्ते हैं। कलात्मक क्षमता होनी चाहिए; परन्तु कलात्मक क्षमता, किसी विशेष जाति में भी, एक समय सामान्य लगनी है परन्तु ग्रीर किसी समय ग्रसामान्य हो जाती है। इससे यह ती निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कलात्मक मनोवेग के विकास में जन्मजात प्रतिभा के विपरीत परिवेश का ग्रधिक हाथ रहता है। एक विशेष प्रकार की स्वतन्त्रता का होना भी ग्रावश्यक है, पर वैसी नहीं कि कलाकार को पुरस्कृत किया जाये, बिल्क ऐसी कि उसे वैसी भ्रादतें डालने पर विवश न किया जाये जिनके कारए। वह अरिसक वन जाये। जब जुलियस द्वितीय ने माइकेलेंजेली को कारावास में भेना, तो उसने उस प्रकार की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं. किया जिसकी भ्रावश्यकता कलाकार को पड़ती है। उसने उसे इसलिए जेल में डाला कि वह उसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समभता था ग्रौर यह क़तई सहन नहीं कर सकता था कि पोप से कम हैसियत का कोई व्यक्ति उसे किसी प्रकार रुष्ट करे। परन्तु जब किसी कलाकार को अपने घनी संरक्षकों या नगर-पालिका के सदस्यों के आगे घुटने टेकने पड़ें या अपनी वृत्तियों को उनके सीन्दर्य बोध के नियमों के अनुकूल बनाना पड़ता है तो उसकी कलात्मक स्व-तन्त्रता जाती रहती है। ग्रीर जब उसे सामाजिक या ग्राथिक उत्पीड़न के डर से उस विवाह बन्धन में बंधे रहना पड़ता है जो असहनीय हो गया हो, तब वह उस ऊर्जा से वंचित हो जाता है जो कि कलाकृति के लिए स्रावश्यक है। जिन समाजों में परम्परानिष्ठ सदाचार रहा है, उनमें महान कला का जन्म नहीं हुग्रा। जिनमें हुग्रा है, उनमें ऐसे पुरुष थे, जिनका इडाहो राज्य में वंध्या-कर्गा कर दिया जायेगा। ग्राजकल ग्रमेरिका में जो भी महान कलाकार हैं, योस्प से ग्राए हैं, जहां ग्रभी तक स्वतन्त्रता बाक़ी है। परन्तु योस्प पर ग्रमेरिका का प्रभाव पड़ने के कारए। उसे हिन्शियों की ग्रीर उन्मुख होना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कला ग्रन्ततोगत्वा तिब्बत के ऊंचे शिखरों पर नहीं तो ग्रपर

कांगों में जा कर आश्रय लेगी। परन्तु इसके समाप्त होने में अधिक देर नहीं लगेगी क्योंकि ग्रमेरिका विदेशी कलाकारों को जिस प्रकार के पुरस्कार देने के लिए तैयार है, उनके कारएा कलाकारों की कला का हनन हो जायेगा। पहले समय में कला का ग्राधार सर्वनाधारण पर रहा है ग्रीर उसका ग्राधार जीवन के सुख पर था। ग्रीर जीवन के सुख के लिए ग्रावश्यक है कि सेक्स के सम्बन्ध में कुछ सहज-व्यवहार हो। जहां सेक्स का दमन हुग्रा है ग्रीर केवल कार्य ही बाक़ी रह गया है, वहां "कार्य के लिए कार्य' के सिद्धान्त ने किसी भी ऐसे कार्यको जन्म नहीं दिया जो करने योग्य हो। स्राप मुभे यह न बताइए कि किसी ने इस सम्बन्य में य्रांकड़े इकट्टे किए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति दिन (या प्रति रात्रि कहें ?) कितनी वार मैथुन होता है ग्रीर उन ग्रांकड़ों से पता चलता है कि मैथ्न की प्रति व्यक्ति संख्या उतनी ही है जितनी कि किसी भीर देश में। मैं नहीं जानता कि यह वात ठीक है या नहीं भीर न मुफे इसकी इतनी चिन्ता ही है कि इसका प्रतिवाद करता फिरूं। परम्परा-निष्ठ नैतिकतावादियों में एक सबसे जोखिमपूर्ण भ्रान्ति यह है कि वे सेक्स को मैथुन तक ही सीमित कर देते हैं, जिससे कि वे इसकी अधिक सुचार रूप से निन्दा कर सकें। कोई भी सभ्य पुरुष--ग्रीर जहां तक मुभे पता है कोई भी श्रसम्य पुरुष-केवल मैथुन से ही श्रपनी सेक्स की वृत्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। यदि उस मनोवेग को सन्तुष्ट करना है, जो मैथुन की स्रोर प्रवृत्त करता है तो प्रेमं।पसेवन भावश्यक है, प्रेम भावश्यक है भ्रीर साहचर्य भी भ्रावश्यक है। इनके विना, शारीरिक क्षुधा चाहे कुछ समय के लिए सन्तुष्ट हो जाये, मानसिक क्षुधा वैसे ही रहती है श्रीर कोई गहरा सन्तोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कलाकार को जिस यौन स्वतन्त्रता की ग्रावश्यकता है, वह है प्रेम करने की स्वतन्त्रता, न कि किसी ग्रज्ञात स्त्री के साथ शारीरिक ग्रावश्यकता की पूर्ति करने की भद्दो स्वतन्त्रता । ग्रौर प्रेम करने की स्वतन्त्रता ऐपी बात है जिसकी अनुमति परम्परानिष्ठ नैतिकतावादी कभी नहीं देंगे। विश्व के अमेरिकी ढाँचे में ढल जाने के बाद, कला के पुनर्जन्म के लिए यह ग्रावश्यक है कि ग्रमेरिका अपने ग्राप को बदले । उसके नैतिकतावादियों को कम नैतिकतावादी वन

जाना चाहिए ग्रौर ग्रनैतिकतावादियों को कम ग्रनैतिकतावादी। यह ग्रावश्यक है कि इन दोनों श्रेशियों के लोग इस वात को समभें कि सेक्स के कुछ ज्वात्त मूल्य हैं श्रीर इस सम्भावना को स्वीकार करें कि वैंक में घन जमा होने की अपेक्षा सुख का मूल्य अधिक हो सकता है। अमेरिका में जाने वाले विदेशियों को जो वात सबसे ग्रधिक खलती है, वह है सुख का ग्रभाव। वहाँ सुख उत्तेजना श्रीर मद्यपान में ही है, जिसका उद्देश्य क्षण भर के लिए अपने को भुला देना है ग्रीर यह सुखमय ग्रात्माभिन्यक्ति के रूप में कभी दिखाई नहीं पड़ता। जिन पुरुषों के दादा बालकन या पोलैंण्ड के गांवों में नफ़ीरी की घुन पर नाचते थे, वे सारे दिन ग्रपनी कुसियों से चिपके बैठे रहते हैं। इनके ग्रासपास टाइप की मशीनों और टेलीफ़ोनों का शोर रहता है और वे अपने को गम्भीर तथा महत्वशाली समभते हैं, परन्तु वास्तव में वे किसी काम के नहीं होते। संघ्या समय दफ़्तरों से छूट कर मद्यपान ग्रीर नए प्रकार के कोलाहल में जा कर वे समभते हैं कि हमने सुख पा लिया। परन्तु वास्तविकता यह है कि वे उस धनोपार्जन की बेकार दिनचर्या को भुला देने के ग्रसफल प्रयत्न में रहते हैं, जिससे भ्रधिक धन की प्राप्ति होती है भ्रीर जिसके लिए वे उन मानवों के शरीरों का प्रयोग करते हैं जिनकी ग्रात्मा दासता के बन्धनों में जकड़ी रहती है।

मेरा तात्पर्य यह नहीं, श्रीर न मैं इसमें विश्वास ही करता हूँ, कि मानवीय जीवन की प्रत्येक श्रव्छी बात का सम्बन्ध सेक्स से है। मैं यह नहीं समभता कि व्यावहारिक या सैंद्धान्तिक विज्ञान, या कुछ विशेष प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक श्रीर राजनीतिक कार्यवाहियों का सम्बन्ध सेक्स से। जिन मनोवेगों के कारण वयस्क जीवन की जिंदल कामनाश्रों का जन्म होता है, उन्हें कुछ सीधे-सादे शीषों के श्रन्तगंत रखा सकता है। मैं समभता हूँ कि श्रात्मसंरक्षण के लिए जो काम श्रावश्यक हैं उन्हें छोड़कर मानवों के सभी कृत्यों वा स्रोत शिवत, सेक्स श्रीर मातृत्व तथा पितृत्व को ही माना जा सकता है। इन सब में शिवत का प्रारम्भ सबसे पहले होता है श्रीर सबके बाद समाप्त होता है। चूंकि बच्चे की कोई शिवत नहीं होती, इसलिए उस पर श्रिषक शिवत प्राप्त करने की कामना का प्रभाव रहता है। सच तो यह है कि उसकी श्रिषकतर कार्यवाहियों का स्रोत

यह कामना ही है। उसकी दूसरी प्रभुत्वशाली कामना ग्रहंकार है-प्रथित् प्रशंसा पाने की इच्छा ग्रीर यह डर कि कहीं उसकी निन्दा न हो या उसे सबसे श्रलग न छोड़ दिया जाये। ग्रहकार के कारगा ही वह सामाजिक जीव वनता है भीर उसमें वे गुरा आते हैं जो समुदाय में जीने के लिए आवश्यक हैं। अहं-कार ऐसी प्रेरणा है जिस का सेक्स से गहरा सम्बन्ध है । सिद्धान्त रूप में चाहे उसे अलग समभा जा सकता है, परन्तु, जहां तक में समम पाया हूँ, शक्ति का सेक्स से बहुत कम सम्बन्ध है ग्रीर यह कि शक्ति का प्रेम ही — कम से कम उतना ही जितना कि ग्रहंकार —वह प्रेरणा है जिसके कारण बच्चा पढ़ाई में दिल लगाकर काम करता है ग्रीर ग्रगने शारीरिक बल का विकास करता है। मैं समभता हूँ कि जिज्ञासा और ज्ञान-साधना को शक्ति के प्रेम की ही एक शाखा मानना चाहिए। यदि ज्ञान ही शक्ति है तो ज्ञान का प्रेम ही शक्ति का प्रेम है। इसलिए, जीवशास्त्र ग्रौर शरीरशास्त्र की कुछ शाखाग्रों को छोड़ कर, विज्ञान को यौन भावनात्रों के क्षेत्र से बाहर ही समभना चाहिए। क्योंकि सम्राट फ़ैंड-रिक दितीय जीवित नहीं हैं, इसलिए उनकी राय तो कमोबेश उपकालपिक ही मानी जायेगी, परन्तु यदि वे जीवित होते तो इसमें सन्देह नहीं कि वे इस बात ,का निर्णय करने के लिए एक प्रमुख गिएतशास्त्री और एक प्रमुख संगीत रच-यिता का अण्डाकर्षण करा देते और फिर देखते कि इसका उनके काम पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं समकता हूँ कि इस बात का गिएत शास्त्री पर कोई प्रभाव न होता लेकिन संगीत-रचयिता पर बहुत प्रभाव पड़ता। चूंकि मानवीय स्वभाव के अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वों में ज्ञान की साधना भी एक है इसलिए-यदि हमारी वात ठीक है- कृत्यों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सेक्स के प्रभुत्व से मुक्त हो जाता है।

शक्ति को उसके व्यापक अर्थ में समभा जाये तो अधिकतर राजनीतिक कियाओं की प्रेरणा शक्ति ही है। मेरा तात्ययं यह नहीं है कि कोई महान राजनेता सर्वसाधारण के कल्याण के प्रति उपेक्षाशील होता है, विक इसके विपरीत में यह मानता हूँ कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें पितृत्व की भावना बहुन बड़े क्षेत्र में फैल गयी है। परन्तु यदि उसमें शक्ति का प्रेम प्रचुर मात्रा में नहीं होगा

तो वह निरन्तर इतना परिश्रम जारी नहीं रख सकेगा जितना किसी भी राजनीतिक उद्यम में सफलता के लिए श्रावश्यक है। मैंने सार्वजनिक जीवन में बहुत से ऊंचे श्रादशों वाले व्यक्ति देखे हैं, परन्तु यदि उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर्याप्त मात्रा में न होती तो उनमें वह ऊर्जा कभी संचरित न होती जो उनके सद्उद्देशों का पूर्ति के लिए श्रावश्यक थी। एक वड़े नाजुक श्रवसर परश्रमेरिका के राष्ट्रपति श्रवाहम लिकन ने सिनेट के दो श्रवज्ञाकारी सदस्यों को भाषण दिया था, जिसके प्रारम्भ में श्रीर श्रन्त में ये शब्द थे: "मैं संयुक्त राज्य श्रमेरिका का राष्ट्रपति हूँ जिसे बहुत शक्ति प्राप्त है।" इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता कि उन्हें इस तथ्य पर जोर देने में कुछ सुख की श्रनुभूति हुई थी। सारी राजनीति में, वह श्रच्छाई के लिए हो या व्राई के लिए—दो मुख्य तत्व होते हैं: श्राधिक प्रेरणा श्रीर शक्ति का गेम। मेरे विचार में फायड की विचारशैली के श्रनुसार राजनीति का निर्वचन करना गलती है।

हमने जो कुछ कहा है, यदि वह सच है तो कलाकारों को छोड़ कर अधिकतर महान व्यक्तियों की महत्वपूर्ण कियाओं की प्रेरणाओं का सेक्स के साथ कोई
भी सम्बन्ध नहीं था। इन कियाओं के बने रहने के लिए और कुछ हल्के रूप
में सामान्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के बाकी के भावात्मक
और आवेगात्मक स्वभाव पर सेक्स न छा जाये। प्रगति के दो मुख्य साधन हैं:
संसार को समभने की इच्छा और उसका सुधार करने की इच्छा, जिनके बिना
मानवीय समाज गतिहोन ही रहेगा और या अवनित की ओर अग्रसर होगा।
यह भी सम्भव है कि यदि सुख बहुत सम्पूर्ण हो तो ज्ञान और सुधार के मनोवेग
बिलुप्त हो जायें। जब कॉव्डन ने मुक्त व्यापार की मांग के लिए होने वाले
आन्दोलन में जॉन बाइट से समर्थन चाहा तो उसने अपनी अपील को व्यक्तिगत
रूप दे दिया। उसने बाइट की पत्नी की हाल की मत्यु से हुए शोक की भावना
को सम्बोधित किया। सम्भव है कि बाइट को शोक न होता तो उसे दूसरों
के दु ख के साथ कम सहानुभूति होती। और बहुत से व्यक्ति तो यथार्थ के संसार
से निराश होकर अमूत्तं बातों की ओर भुकते हैं। पर्याप्त ऊर्जाशील व्यक्ति के
लिए पीड़ा बहुमूल्य उद्दीपन का काम करती है और मैं इस बात की सत्यता से

इनकार नहीं करता कि यदि हम सभी पूर्ण रूपेण सुखी हों तो अधिक सुखी होने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे। परन्तु मैं यह नहीं मान सकता कि मानवों के कर्तव्य का एक अंग यह भी है कि वे इस आशा से दूसरों को कष्ट दें, कि शायद वह कष्ट लाभदायक सिद्ध हो। सौ में से निन्यानवे व्यक्तियों को कष्ट चकनाचूर कर देता है। सौवें घ्यक्ति को तो उन स्वाभाविक धक्कों के सहने के लिए छोड़ देना चाहिए, जो मानवों के भाग्य में लिखे हैं। जब तक मृत्यु रहेगी, दु:ख रहेंगे और जब तक दु:ख विद्यमान है मानवों को अपने कर्तव्य का एक अंग यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे इस दु:ख की मात्रा में वृद्धि करें, हालांकि कुछ विरल व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस दु:ख का रूप-परिवर्तन करने की विधि जानते हैं।

## उपसंहार

ூ ൄ

() ()

विचार करने के वाद हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे हैं, जिनमें से कुछ तो ऐतिहा-सिक है श्रीर कुछ नैतिक। इतिहास की दृष्टि से हमने देखा है कि सम्य समाजों में नैतिकता जिस रूप में है, उसके दो विभिन्न स्रोत है: एक तो यह इच्छा है कि पितृत्व निश्चित हो श्रीर दूसरा यह तापसी विश्वास कि सन्तानीत्पत्ति के श्रितिरिक्त सेक्स वुरा है। ईसा पूर्व युग में श्रीर भारत श्रीर ईरान को छोड़— जो कि सयंमवाद के केन्द्र रहे हैं श्रीर मालूम होता है कि यह वहीं से श्रागे फैला-सुदूर पूर्व में अभी तक नैतिकता का स्रोत पहला ही है, अर्थात् पितृत्व निश्चित करने की इच्छा। परन्तु इस इच्छा का ग्रस्तित्व उन निछड़ी हुई जातियों में नहीं है जो इस तथ्य से अनिभन्न हैं कि सन्तानोत्पिला में पुरुष का कोई भी सहयोग होता है। उनमें पुरुषों की ईर्ष्या के कारण स्त्रियों की स्वच्छन्दता पर बन्धन तो लग जाते हैं लेकिन उनकी स्त्रियां प्रारम्भ के पितृसत्तारमक समाजों की स्त्रियों की तुलना में वहुत प्रधिक स्वतन्त्र होती है। यह स्पष्ट है कि संक्रमण काल में काफी संघर्ष हुम्रा होगा स्रीर पुरुषों का निस्सन्देह स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बन्धन श्चावरयक मालूम हुए होंगे, क्योंकि वे अपने बच्चों के पिता वनना चाहते थे। उस दौर में यौन नैतिकता केवल स्त्रियों के लिए थी। पुरुष किसी ग्रन्य की पत्नी के साथ मैथुन नहीं कर सकता था, परन्तु अन्यया वह स्वतन्त्र था।

ईसाई मत के उदय के साथ, पाप से बचनें की नयी प्रेरणा का प्रादुर्भाव हुन्ना है श्रोर नैतिक कसौटी सिद्धान्त रूप में पुरुषों के लिए भी वैसी ही वन गई जैसी की स्त्रियों के लिए थी। हां, यह वात दूसरी है कि व्यवहार में इसे पुरुषों पर लागू करने की कठिनाई के कारण, स्त्रियों की श्रपेक्षा पुरुषों की त्रुटियों के प्रति सदा अधिक सहिष्णुना बरती गयी । प्रारम्भिक यौन नैतिकता का प्रयोजन स्पष्टतया जीवशास्त्रीय था, अर्थात् यह निश्चित प्रबन्ध करना था कि बच्चों को शैशवावस्था में न केवल मां का बल्कि पिता का भी संरक्षण प्राप्त हो। ईसाई धर्म के व्यवहार में तो नहीं परन्तु सिद्धान्त में इस प्रयोजन की ग्रोर ध्यान नहीं रखा गया।

हाल के युग में इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि यौन नैतिकता के ईसाई श्रीर ईसा पूर्व, दोनों अंग्रों का रूप बदल रहा है। ईपाई श्रंग का इतना प्रभुत्व नहीं रहा जितना कि पहले या क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता का ह्रास हो रहा है श्रीर जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास श्रभी कम उग्र हो रहा है। प्रस्तुत शताब्दी में जन्म लेने वाले स्त्री-पुरुषों के अचेतन मन में पुरानी अभि-वृत्तियां ग्रभी जीवित हैं, परन्तू बहुधा सचेत रूप से वे इस बात में विश्वास नहीं करने कि अनुदागमन पाप है। जहां तक यौन नैतिकता में ईसा पूर्व तत्वों का सम्बन्ध है, उनका रूपमेद एक कारण से हो चुका है और दूसरे से हो रहा है। इनमें से पहला कारण है गर्भरोधक, जिसके कागण मैं युन के फलस्वरूप गर्भा-धान को रोकना अधिक सम्भव होता जा रहा है ; और इसलिए अविवाहित स्त्रियां मां बनने से सर्वथा बच सकती है और विवाहित स्त्रियां अपने पति की सन्तान को ही जन्म दे सकती हैं। श्रीर इस प्रकार उन्हें, चाहे विवाहिता हों या श्रविवाहिता, सदाचारिस्गी होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया श्रभी सम्पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि अभी तक गर्भरोधक पूर्णरूपेए। विश्वसनीय नहीं हो सके हैं। परन्तु में सोचता हूँ कि यह माना जा सकता है कि कुछ ही समय बाद वे ऐसे बनने लगेंगे। उस ग्रवस्था में — इस बात पर जोर दिए विना कि स्त्रियां पति के श्रतिरिक्त श्रीर किसी से सम्भोग न कराएं—पितृत्व निश्चित हो सकेगा। यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में स्त्रियाँ ग्रपने पतियों को घोखा दे सकेंगी, परन्तु स्त्रियों के लिए घोखा देना तो प्रारम्भ से ही बहुत सरल रहा है। ग्रीर जब यह प्रश्न हो कि सन्तान का पिता कौन हो, उस समय घोखा देने की प्रेरणा कम प्रवल होगी बजाय उस स्थिति के कि जब प्रश्न यह हो कि उस व्यक्ति के साथ सम्भोग हो या नहीं, जिसके साथ गहरा प्रेम है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि यद्यपि सन्तान के पितृत्व के सम्बन्ध में स्त्रियां इस प्रकार का घोला यदा-कदा देंगी परन्तु उतना नहीं जितना कि पुराने समय में पर-पुरुपगमन के सम्बन्ध में दिया जाता था। श्रीर यह बात भी ग्रसम्भव नहीं है कि पितयों की ईप्यां, किसी भी रूढ़ि के श्रनुसार, श्रपने को नयी स्थित के श्रनुकूल बना ले श्रीर तभी जागे जब कि पित्नयां श्रन्य पुरुपों को श्रपनी श्रपनी सन्तान के पिता के रूप में चुनें। पूर्वी जगत में पुरुपों ने श्रपनी पित्नयों के प्रति कंचुिक्यों के उच्छृंखल व्यवहार को सहन किया है जिसे कि श्रधिकतर योख्पीय पित बुरा मानेंगे। उन्होंने उनका व्यवहार इसलिए सहन किया है कि उनसे सन्तान के पितृत्व के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न नहीं होता। सम्भव है कि गभेरोधकों का प्रयोग करने वालों की उच्छृंखल हरकतें भी सहन न ही सहन की जाने लगें।

इसलिए भविष्य में ऐसा परिवार वना रह सकता है, जिसमें माता के साथ-साथ पिता का भी स्थान रहे श्रीर उसके लिए स्त्रियों से उतने श्रात्मनिग्रह की भी ग्रपेक्षा न करनी पड़े, जितनी कि पहले की जाती थी। परन्तु यौन नैतिकता में जो परिवर्तन हो रहा है उसका दूसरा कारण ऐता है जिसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है-यह है बच्चों के भरगा-पोषण में राज्य का हाथ, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इस कारएा का प्रभाव ग्रभी तक तो मुख्यतया वेतनभोगी वर्गी पर ही हुम्रा है, परन्तु ग्रन्ततोगत्वा जनसंख्या का म्रधिकतर भाग वेतनभोगी वर्ग ही तो है और वहुत सम्भव है कि जैसे राज्य ग्राजकल उनमें पिता का स्थान ले रहा है, वैसे हो घीरे-धीरे वह सारी जनसंख्या में पिता का स्थान ले ले । पशु-परिवारों के समान मानव परिवारों में भी पिता का योग इतना ही रहा है कि वह सन्तान की रक्षा करे और उसके भरगा-पोषण का प्रबन्ध करे। परन्तु सम्य समु-दायों में रक्षा पुलिस करती है ग्रौर सम्भव है कि भरगा-पोषगा का प्रवन्ध-कम से कम जहां तक निर्धन वर्गों का सम्बन्ध है-पूरी तरह राज्य ही करने लगे। यदि ऐसा हो गया तो पिता का कोई स्पष्ट प्रयोजन नहीं रहेगा । माता के सम्बन्ध में तो दो सम्भावनाएं हैं ' एक तो यह है कि वह अपना सामान्य काम जारी रखें भ्रीर ग्रपने बच्चों को संस्थायों की देख-रेख में छोड़ दे श्रीर या-दूसरी सम्भा-वना यह है - यदि कानून ऐसा निर्णय करे तो राज्य उसे अपने बच्चों के बड़े

होने तक उनकी देखभाल के लिए पारिश्रमिक देने लगे। यदि यह दूसरा रास्ता अपनाया गया तो सम्भव है कि इसे कुछ दिनों तक परम्परानिष्ठ नैतिकता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाये क्यों कि यदि कोई स्त्री सदाचारिएी न हो तो उसे पारिश्रमिक देना, बन्द किया जा सकेगा। यदि उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा तो वह काम पर जाये बिना अपने बच्चों का भरएा-पोषएा नहीं कर पाएगी और इसलिये उसके बच्चों को किसी संस्था में रखना आवश्यक होगा। इसलिए यह बात सम्भाव्य दिखाई पड़ती है कि आर्थिक शक्तियों के कारएा, जिन बच्चों के माता-पिता धनी नहीं हैं, उनकी देख-रेख में पिता का स्थान नहीं रहेगा बल्कि काफ़ी सीमा तक माता का स्थान भी समाप्त हो जायेगा। यदि ऐसा हो गया तो परम्परानिष्ठ नैतिकता के परम्परागत कारएा समाप्त हो जायेंगे और नयी नैतिकता के लिए नए कारएा ढूंढने पड़ेंगे।

मैं समभता हूँ कि यदि परिवार छिन्न-भिन्न हो गया तो यह कोई सुखद वात नहीं होगी। वच्चों के लिए माता-पिता के स्नेह का बड़ा महत्व है ग्रीर यह तो निश्चित है कि संस्थाएं बड़े पैमाने पर स्थापित हो गयीं तो वे बहुत नियम-प्रिय ग्रीर बहुत कठार होंगी। वच्चों के लिए विभिन्न घरों का परिवेश न रहा तो उसका भेदकारी प्रभाव हट जाने से ग्रत्यधिक एकरूपता ग्रा जायेगी। ग्रीर यदि पहले से ग्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार स्थापित न कर दी गयी, तो विभिन्न देशों में वच्चों को ऐसे उग्र देशप्रेम की शिक्षा दी जायेगी जिसके कारण यह बात लग-भग निश्चित-सी हो जायेगी कि वे बड़े होकर एक दूसर का सर्वेनाश कर देंगे। ग्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार की ग्रावश्यकता जनसंख्या के सम्बन्ध में भी उत्पन्न होती है वशेंकि इसके ग्रमाव में राष्ट्रवादियों के पास जनसंख्या के वांछनीय मात्रा से श्रिषक बढ़ाने का प्रोत्साहन देने की प्रेरणा है ग्रीर चिकित्सा तथा ग्रारोग्य विज्ञान की प्रगति के कारण ग्रत्यधिक जनसंख्या को कम करने का एकमात्र साधन युद्ध ही रह जायेगा।

समाजशास्त्रीय प्रश्न तो बहुधा कठिन और जटिल होते हैं लेकिन मैं सम-भता हूँ कि व्यक्तिगत प्रश्न सरल हैं। सेक्स में कुछ पापमय बात अवश्य है, इस सिद्धान्त ने व्यक्ति के चरित्र को अत्यधिक हानि पहुँचाई है। यह हानि शैशव काल में ही प्रारम्भ हो जाती है श्रीर ग्राजीवन रहती है। परम्परानिष्ठ नैतिकता ने सेवस-प्रेम को कारागार में डालकर ग्रीर सभी प्रकार की मैंत्री भावना को भी वन्दी वनाने में वहुत योग दिया है। इसने पुरुषों को कम उदार, कम दयावान, श्रिधक दवग ग्रीर श्रिधक कूर बना दिया है। ग्रन्त में चाहे कोई भी यौन ग्राचार शास्त्र स्वीकार किया जाने लगे उसमें ग्रन्थिवश्वास नहीं होना चाहिए ग्रीर उस की नींव ऐसे ग्राधारों पर होनी चाहिए जो जाने जा सकते हों ग्रीर जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता हो। व्यापार या खेलकूद या वैज्ञानिक ग्रनुसंधान या मानवीय कियाग्रों की किसी ग्रन्थ शाखा की तरह सेक्स उस ग्रावार संहिता का परित्याग कर सकता है, जो हमारे समाज से जिलक्ष्मल भिन्न समाज के ग्रन्थित लोगों द्वारा प्रख्यापित प्राचीन निषेधों पर ग्राधारित है। ग्रथंशास्त्र ग्रीर राजनीति के समान सेवस के क्षेत्र में भी हमारे ग्राचार पर उन ग्रातंकों का प्रमुख हो जिन्हें ग्राधुनिक खोज ने विवेक रहित बना दिया है ग्रीर चूंकि हम ग्रपनी मनोवृत्ति को उस खोज के ग्रनुकुल नहीं बना पाए, इसलिए इससे जो लाभ हो सकता है, उससे हम वंचित ही रहते हैं।

यह तो सच है कि सभी प्रकार के संक्रमण के समान पुरानी प्रणाली से नयी प्रणाली तक के संक्रमण की भी कुछ अपनी विशेष कि नाइयाँ हैं। जो लोग नया आचार बनाने को कहते हैं उन पर अनिवार्य रूप से यह आरोप लगाया जाता है कि वे युवकों को बिगाड़ रहे हैं जैसे कि सुकरात पर लगाया गया था। यह बात नहीं कि यह आरोप सदा निराधार ही होता है। यह आरोप उस समय भी निराधार नहीं होता जबिक नयी आचार संहिता के पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिये जाने से जीवन का, पुरानी संहिता की तुलना में अधिक अच्छा होना निश्चित हो। जिस व्यक्ति को पूर्व के मुसलमान प्रदेशों का ज्ञान है, वह दावे से यह कहता है कि जिन लोगों ने दिन में पांच बार नमाज पढ़ना बन्द कर दिया है, उन्होंने दूसरे नैतिक नियमों का पालन करना भी छोड़ दिया है जिन्हें हम अधिक महत्वपूर्ण समभते हैं। जो भी व्यक्ति यौन नैतिकता में परिवर्तन लाने को कहता है, उसके कथनों का इस प्रकार ग़लत अर्थ निकाला जा सकता है। में भी समभता हूँ कि मैने कुछ बातें ऐसी कहीं है जिन्हें पाठकों ने सम्भवतः ग़लत समभा होगा।

प्यूरिटनवाद की परम्परागत नैतिकता की तुलना में नयी नैतिकता का सामान्य सिद्धान्त इस बात में भिन्न है कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि सहजवृत्ति को कुण्ठित करने की बजाय उसका दिशानिर्देश करना चाहिए। इस सामान्य कथन के रूप में यदि इस विचार को संसार के सामने रखा जाये तो श्रायु-निक युग के ग्रधिकतर स्त्री-पुरुष इसे स्वीकार कर लेंगे, परन्तु यह विचार ठीक तभी हो सकता है जबिक आप इसको पूर्णरूपेण स्वीकार करलें और शैशव से ही इसे कार्यरूप में पंरिएात करें। यदि वचपन में सहजवृत्ति का निर्देश करने के स्थान पर उसे कुण्ठित कर दिया जाये तो सम्भद है कि उसका परिएगाम यह हो कि वह भाजीवन कुण्ठित ही रखनी पड़े क्योंकि शैशव में कुण्ठित होने के कारण सहज वृत्ति ने बड़े अवांछनीय रूप धारण कर लिए होंगे। में जिस नैतिकता की वात कर रहा हूँ, उसका अर्थ यह नहीं कि वयप्राप्त या वयसक लोगों से कहा जाये—''प्रपने मनोवेगों के अनुसार चलो और जो चाहे करो।'' जीवन में स्थिरता श्रीर संगति होनी चाहिए। ऐसे साध्यों की श्रीर सतत् प्रयत्न होना चाहिए जो तत्काल लाभदायक नहीं होते ग्रीर उस समय त्राकर्षक नहीं लगते। दूसरों का घ्यान रखने का स्वभाव होना चाहिए; श्रौर शुद्धता के कुछ मानक होने चाहिएं। परन्तु में समक्तता हूँ कि आत्मानग्रह अपने आप में एक साध्य नहीं है और चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएं और नैतिक परम्पराएं ऐसी हों कि आत्मनिग्रह की श्रावश्यकता श्रधिकतम न होकर न्यूनतम हो जाये । श्रात्मनिग्रह का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जिस प्रकार कि गाड़ी के बेकों का होता है। जब ग्राप अपने को ग़लत दिशा में जाते हुए देखें तो इसका प्रयोग लाभदायक होता है, परन्तु जब वह दिशा ठीक हो तो इसका प्रयोग हानिकर है। कोई यह नहीं कहेगा कि गाड़ी के त्रेक हर समय लगे रहें और उसी दशा में उसे चलाया जाये। कठिन म्रात्मनिग्रह की म्रादत का उस ऊर्जा पर हानिकर प्रभाव होता है जो किसी लाभ-दायक किया में लगाई जा सकती है। आत्मिनिग्रह के कारए। यह ऊर्जा वाष्य-किया के स्थान पर भ्रान्तरिक संघर्ष पर ही व्यय होती रहती है। यह तो भ्रप-ब्पय है और इस कारण खेद का विषय है; यह वात दूसरी है कि कभी-कर्भा यह स्रावश्यक होता है।

जीवन में आत्मिनिग्रह किस सीमा तक आवश्यक है; यह इस बात पर
निर्भर है कि शैशवकाल में सहजवृत्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया है।
सहजवृत्तियां बच्चों को लाभदायक कियाओं की ओर ले जा सकती हैं और या
हानिकर कियाओं की ओर—विल्कुल उसी प्रकार जैसे रेल के इंजन की भाप
उसे गंतव्य स्थान की ओर ले जा सकती है और या स्टेशन के उस भाग की ओर
जहां वह दुर्घटनावश टकरा कर चूर-चूर हो जाये। शिक्षा का काम यह है कि
सहजवृत्ति को उन दिशाओं में प्रवाहित करे जिनमें उसका विकास लाभदायक
कियाओं के रूप में हो न कि हानिकर कियाओं के रूप में। यदि वाल्यकाल में
शिक्षा इस उद्देश्य में सफल हुई हो तो पुरुप या स्त्री, साधारणतया, कड़े आत्मनिग्रह के बिना जीवन बिता सकती है; ऐसे अवसर विरल ही आएंगे जबिक कड़े
आत्मिनग्रह की आवश्यकता पड़े। परन्तु यदि, इसके विपरीत वाल्यकाल में शिक्षा
का रूप केवल यह रहा है कि सहजवृत्ति को कुण्ठित किया जाये तो बाद के
जीवन में सहजवृत्ति जिन कृत्यों की प्रेरणा देगी वे आंशिक रूप में हानिकर होंगे
और इसलिए उस पर निरन्तर आत्मिनग्रह का अंकुश रखना पड़ेगा।

ये सामान्य वातें यौन मनोवेगों पर विशेष रूप से लागू होती हैं जिसके दो कारण हैं: एक तो यह कि यौन मनोवेग बहुत प्रवल होते हैं और दूसरे यह कि परम्परानिष्ठ नैतिकता का इनसे गहरा सम्बन्ध रहा है। मालूम होता है कि प्रधिकतर परम्परानिष्ठ नैतिकतावादी यह सोचते हैं कि यदि मनोवेगों को कड़ाई से न रोका जायें तो वे तुच्छ, ग्रराजकतापूर्ण ग्रीर भद्दे बन जायेंगे। मैं समभता हूँ कि यह दृष्टिकोण उन लोगों को देख कर बना है, जिनके मन में बचपन से ही ग्रन्तंबाधाएं रही हैं ग्रीर जिन्होंने बाद में उनकी उपेक्षा करने की चेप्टा की है। परन्तु ऐसे लोग निषंध करने में चाहै सफल न हो सकते हों, परंतु उनमें प्रारम्भिक निषध-भावनाएं रहतीं ग्रवक्य हैं। जिसे ग्रन्तरात्मा कहा जाता है—ग्रर्थात् बाल्यावस्था में सुने हुए उपदेशों को विवेक रहित ग्रीर न्यूनाधिक ग्रन्वेतन रूप से स्वीकार करना—उसके कारण लोग यह ग्रनुभव करने लगते हैं कि रूढ़ियों के ग्राधार पर जो भी वस्तु निषिद्ध है, वह गलत है ग्रीर सम्भव है कि बुद्धि के ग्राधार पर इसके विरुद्ध विश्वास होने पर भी यह ग्रनुभूति बनी रहे।

इस प्रकार ऐसे विभक्त व्यक्तित्व का जन्म होता है जो अपने से ही सहमत नहीं है। उसमें सहजंवृत्ति ग्रीर विवेक का परस्पर मेल नहीं रहता बर्ल्क सहजवृत्ति महत्वहीन वन जाती है ग्रीर विवेक ग्रपनी शक्ति खो बैठता है। ग्राप देखेंगे कि श्राधुनिक संसार में परम्परानिष्ठ शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह विभिन्न मात्राग्रों में है। सबसे सामान्य विद्रोह तो उस व्यक्ति का है जो वृद्धि से यह मानता है कि उसे युवावस्था में जिस नैतिकता की शिक्षा दी गयी वह नीति के आधार पर सच है परन्तु उसे खेद के साथ--जो कुछ न कुछ भ्रवास्तविक भ्रवश्य है-यह भी कहना पड़ता है कि उसमें इतनी दृढ़ता नहीं कि उसी नैतिकता का अनुसरएा कर सके । इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ग्रच्छा यही है कि या तो वह अपना व्यवहार बदल ले या विश्वास, जिससे कि दोनों में अनु-कूलता आ सके । उसके वाद वह व्यक्ति आता है जिसके सचेत विवेक ने उन में से बहुत-सी वातें ठुकरा दी हैं जो उसने शैशवावस्था में सीखी थीं, परन्तु उसका ग्रचेतन मन उन बातों का पूर्णरूपेण स्वीकार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी प्रवल भाव, विशेषकर डर के दवाव में आकर अचानक अपना आच-रएा वदल लेगा। किसी भयंकर रोग या भूचाल के कारएा वह पछताने लगेगा ग्रीर बाल सुलभ विश्वासों के प्रवाह में बह कर ग्रपी बौद्धिकन ग्रास्थाओं का परित्याग कर देगा। सामान्य श्रवसरों पर भी उसके व्यवहार में श्रन्तर्बाधा होगी ग्रीर सम्भव है कि उसकी ग्रन्तविधाएं ग्रवांछनीय रूप धारए। करलें। वे उसे उस प्रकार के कार्य करने से नहीं रोक सकेंगी जिनको परम्परानिष्ठ नैतिकता में बुरा समभा जाता है, परन्तु वह ये काम उन्मुक्त रूप से नहीं कर पाएगा ग्रौर इस प्रकार इन कामों में वे तत्त्व नहीं रह सकेंगे, जिनके कारण इनका कुछ महत्व हो सकता था। किसी पुरानी नैतिक संहिता के स्थान पर नयी संहिता को प्रति-ष्ठापित करना तब तक सन्तोषप्रद नहीं नहीं हो सकता जब तक कि नयी संहिता को सचेतन विचार का केवल ऊपरी स्तर ही नहीं वल्कि समूचा व्यक्तित्व स्वीकार न करे। यदि लोग बचपन में पुरानी नैतिकता के प्रभाव में रहे हों तो अधिकतर लोगों के लिए ऐसा कर पाने में किठनाई होगी। इसलिए किसी नयी नैतिकता के ग्रुएा-दोषों का विवेचन तब तक सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि वाल्यावस्था में ही इसकी शिक्षा न दी जाये।

यौन नैतिकता कुछ सामान्य सिद्धान्तों से उत्पन्न होती है जिनके बारे में काफ़ी हद तक मतैक्य है, हालांकि उनसे जो परिखाम निकलते हैं उनके सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद है। सबसे वड़ी श्रावश्यकता तो इस वात की है कि स्त्री-पुरुष में वह गहरा ग्रीर गम्भीर प्रेम हो जिसमें दोनों के व्यक्तित्व समाविष्ट हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं ग्रीर पहले की ग्रपेक्षा ग्रधिक विकः सित हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वात यह है कि शारीरिक ग्रीर मानसिक दोनों पहलुओं से वच्चों की पर्याप्त देख-रेख की जाये। इन दोनों में से कोई भी सिद्धान्त ऐसा नहीं है कि उससे जुगुप्सा उत्पन्न हो सकती हो, परन्तु में तो इन्हीं दो सिद्धान्तों के अनुसार परम्परानिष्ठ संहिता में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहता हूँ। आज की परिस्थितियों में श्रधिकतर स्त्रियां और पुरुष विवाह के बाद उन्मुक्त श्रीर उदारतापूर्ण प्रेम करने के श्रयोग्य हैं। यदि बचपन में रूढ़-निषेध उन्हें न स्रा दबोचते तो वे इतने स्रयोग्य न होते। या तो उन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं होता और या उन्होंने छिप कर और अवांछनीय ढंग से उसे प्राप्त किया होता है। ग्रौर फिर चूंकि नैतिकतावादियों ने ईप्या को उचित वताया है, वे एक दूसरे को अपने कारागार में रखना उचित समभते हैं। निस्सन्देह यह वात बड़ी अच्छी है कि पति-पत्नी में एक दूसरे से इतनी सम्पूर्णता से प्रेम हो कि उन दोनों में से कोई भी किसी ग्रन्य व्यक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने को लालायित न हो। परन्तु यह अच्छा नहीं है कि यदि यह व्रत खण्डित हो जाये तो इसे बहुत जधन्य बात माना जाये। ग्रौर न यही वांछ-नीय है कि पति-पत्नी अन्य स्त्री-पुरुषों के साथ एक दूसरे से सभी प्रकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असम्भव वना दें। अच्छे जीवन की नींव भय, निषेध और एक दूसरे की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप पर नहीं रखी जा सकती। इन वातों के बिना पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वक्तादार बने रहें तो बड़ी अच्छी वात है, परन्तु जहां ये सब बातें ग्रावश्यक हो वहां सम्भव है कि यह वहुत वड़ा बलि-दान जान पड़े। इससे तो यह अच्छा है कि यदा-कदा वेवफ़ाई को ही सहन कर लिया जाये। इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि शारीरिक दृष्टि

स पित-पत्नी चाहे एक दूसरे के प्रित वफ़ादार रहें, एक दूसरे के प्रित ईर्ष्या के कारण विवाह में सुख का ग्रधिक ग्रभाव रहता है बजाय उस स्थित के जब कि इस बात का ग्रधिक विश्वास हो कि किसी ग्रन्य के साथ गहरा स्नेह है जो ग्रन्ततोगत्वा स्थायी सम्बन्ध का रूप धारण कर लेगा।

मैं समभता हूँ कि ग्रपने को सदाचारी समभने वाले बहुत से लोग बच्चों के प्रति माता-पिता के ग्राभारों को उतना गम्भीर नहीं सम भते जितने कि वे होते हैं। ग्राज की परिवार प्रणाली में — जहां माता ग्रीर पिता दोनों का स्थान है-पित-पत्नी को चाहिए कि सन्तान उत्पन्न होते ही परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का भरसक प्रयत्न करें, चाहें उसके लिए कितना ही घात्मनिग्रह क्यों न ग्रावश्यक हो। परन्तु जो नियन्त्रण ग्रावश्यक है वह केवल यह नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्बन्धं स्थापित करने के मनोवेग को रोका जाये-जैसा कि परम्परानिष्ठ नैतिकतावादी कहते हैं। ईप्या करने, चिड्चिड़ा होने श्रीर प्रभुत्व जमाने ग्रादि के मनोवेगों पर नियन्त्रण रखना भी उतना ही महत्व-पूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं है कि मां-वाप के गम्भीर भगड़े बहुधा बच्चों के स्नायविक विचारों के कारक होते हैं ; इसलिए, इन भगड़ों को रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न करने चाहिएं। इसके साथ ही, यदि मां या बाप में इतना ग्रात्म-नियन्त्रए। भी न हो कि वे अपने मतभेद का ज्ञान बच्चों को होने देने से अपने को न रोक सकें तो अंच्छा यही है कि विवाह-विच्छेद कर दिया जाये। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वच्चों के दृष्टिकोएा से, सबसे बुरी बात यह है कि विवाह का विच्छेद हो जाये; सच तो यह है कि विवाह का टूटना उतना बुरा नहीं जितना कि मां-बाप का ऊंचे स्वर में बोलना, कोधपूर्ण स्वर में ग्रारोप लगाना ग्रीर सम्भवतः मार-पीट पर उतर ग्राना, जो कि बुरे घरों में बहुत-से बच्चों को देखना पड़ता है।

यह नहीं समभ लेना चाहिए कि अधिक स्वतन्त्रता का पक्ष लेने वाला विवेकशील व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह इस प्रकार हो सकता है कि वयस्क बिल्क किशोर व्यक्तियों को—जो पुराने, कड़े और वन्धनकारी सिद्धान्त के वाता-वरण में पले हैं—क्षत मनोवेगों के अनुसार स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ दिय

जाये। नैतिकतावादियों ने उनको क्षत मनोवेगों की ही देन तो दी है। यह भव-स्थान ग्रावर्यक है, क्योंकि ग्रन्यथा वे ग्रपने बच्चों का लालन-पालन भी उसी बूरे ढंग से करेंगे जिस ढंग से कि उनका अपना हुमा ; परन्तु यह अवस्थान मात्र र है। विवेकशील स्वतन्त्रता शैशवावस्था से ही सीखनी पड़ती है क्योंकि अन्यथा जो स्वतन्त्रता सम्भव है वह तुच्छ, सार रहित स्वतन्त्रता होगी, सारे व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता नहीं । तुच्छ मनोवेग शारीरिक ग्रतिकिया की ग्रीर ले जायेंगे परन्तु ग्रात्मा बन्धनों में जकड़ी ही रहेगी। प्रारम्भ से ही सहजवृत्ति का ठीक दिशा-निर्देश किया जाये तो उसके फल उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे होते हैं जो कि ग्रादम के पतन के परिगामस्वरूप होने वाले पाप के बारे में कैलविनवादी विश्वासों द्वारा प्रेरित शिक्षा से उत्पन होता है। ग्रीर जब एक बार इस प्रकार की शिक्षा का बुरा प्रभाव पड़ जाये तो उसे वाद के जीवन में भी दूर करना कठिन होता है। मनोविंश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुग्रा कि शैशवकाल में किए गए निषेच श्रीर धमकियों के बुरे प्रभावों का पता चल गया है। इन प्रभावों को दूर करने के लिए मनोविश्लेषणा-उपचार की सारी प्रविधियों को काम में लाना पड़ेगो और बहुत-सा समय लगेगा। यह बात न केवल उन लोगों के बारे में सच है जो स्पष्टतया मनोविकारों से पींड़ित हैं ग्रौर जिन्हें पहुँची हानि सभी को दिखाई पड़ती है, बल्कि बहुत से उन लोगों के बारे में भी जो देखने में सामान्य लगते हैं। मैं समभता हूँ कि बचपन में जिन लोगों का लालन-पालन परम्परानिष्ठ ढंग से हुग्रा है, उनमें से १० में से ६ व्यक्ति किसी न किसी सीमा तक, साधारणतया विवाह ग्रीर सेक्स के सम्बन्ध में शिष्ट ग्रीर विवेकशील दृष्टिकोरा रखने के ग्रयोग्य हो चुके हैं। मैं जिस प्रकार के दृष्टिकोरा भीर व्यवहार को सर्वोत्तम मानता हूँ, वह इस प्रकार के लोगों के लिए असम्भव बन चुका है, उनके लिए ग्रधिकाधिक यही किया जा सकता है कि उन्हें उस हानि से अवगत कराया जाये जो उन्हें हुई है और इस बात के लिए तैयार किया जाये कि जिस प्रकार वे स्वयं ग्रपंगु बना दिए गए थे, तैसे ग्रपने बच्चों को वे ग्रपंगु न बनाएं।

में जिस सिद्धान्त की शिक्षा देना चाहता हूँ वह स्वेच्छाचारिता का नहीं;

उसमें भी लगभग उतना ही ग्रात्मनिग्रह करना पड़ेगा जितना कि परम्परानिष्ठ सिद्धान्त के अन्तर्गत करना पड़ता है। परन्तु आत्मनिग्रह का प्रयोग दूसरों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप से बचने के लिए अधिक किया जायेगा और अपनी स्व-तंत्रता पर बन्धन लगाने के लिए कम । मैं समभता हूँ कि यह ग्राशा की जा ' सकती है कि इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही ठीक प्रकार की शिक्षा के कारएा दूसरों के व्यक्तित्व ग्रीर स्वतन्त्रता के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न करना अपेक्षतया ग्रासान होगा। परन्तु हम में से जिन्हें यह विश्वास करना सिखाया गया है कि सदाचार के नाम पर दूसरों के कृत्यों का निषेध कर दें, उनके लिए दूसरों के उत्पीड़न के उस प्रिय रूप का परित्याग निस्सन्देह बड़ा कठिन है। बल्कि हो सकता है कि यह ग्रसम्भव हो जाये। परन्तु इससे हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि जिन्हें प्रारम्भ से ही कम वन्धनकारी नैतिकता की शिक्षा दी गयी है उनके लिए भी यह ग्रसम्भव होगा। विवाह का सार यही है कि पति-पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करें श्रीर उनमें परस्पर उस प्रकार के प्रगाढ़ श्रीर निकट शारीरिक, मानसिक श्रीर श्रात्मिक सम्बन्ध हों जिनके कारण पुरुष ग्रीर स्त्री का परस्पर घनिष्ठ प्रेम एक अत्यन्त फलदायक मानवीय अनुभव बन जाता है। सभी महान् और मूल्य-वान वस्तुन्त्रों के समान इस प्रकार के प्रेम की भी अपनी नैतिकता होनी चाहिए। इसके लिए, वहुधा भ्रधिक के लिए न्यून की विल देनी पड़ती है, परन्तु यह बलिदान स्वेच्छा से होना चाहिए, क्योंकि यदि यह स्वेच्छा से नहीं होता, तो इससे उस प्रेम का ग्राधार ही नष्ट हो जाता है, जिसके लिए यह बलिदान दिया जाता है।

